# भारतके प्राचीन राजवंश । (प्रथम भाग।)

संस्कृतपुस्तकें, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों, रुयातों, और कारसी तवारीखों आदिके आधारपर लिखा हुआ

> क्षत्रप, हैहय, परमार, पाल, सेन और चौहान वंशोंका इतिहास !

> > लखक.

साहित्याचार्य पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ,

सुवरिधेण्डेण्ड, .

सरदार-स्यूजियम और सुमेर पव्लिक लड्बेरी

तथा

भूतपूर्व प्रोफ़ेसर जसवन्त कालेज जोधपर ।

प्रकाश्क,

**हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,** बम्बईः

श्रावण १९७०

प्रथमावृत्ति ] जुलाई सन् १५२० [ मृत्य तीन रुपये :

# ं प्रकाशक—

नाथ्राम प्रमी, प्रोप्रायटर, हिन्दी-प्रन्थ-रनार्कर कार्यालय, हीरावाग, गिरगाँव-वम्बर्ह ।

सुद्दक,

श्रीयुत खितामण सखाराम देवळे, मुंबई-वैभव प्रेस, सर्व्हन्ट्स आफ इंडिया सोसायटीज् होम, सँदस्ट रोब, गिरगाँव-बम्बई।

# समार्थि ।

\_\_\_\_\_

जिनकी कृपाये आज मुझे यह पुस्तक खेकर गातृभाषा-हिन्दीक प्रेमी विद्वानीकी संवामें उपस्थित होनेका मीका मिला है; उन्हीं राजपूताना स्यूजियम, अजमेरके सपरिष्टेण्डेण्ट.

राथबहादुर पण्डित मोरीशंकर ओझाको यह तुन्छ मेंट यादर और मप्रेम

समर्पित करता हूँ।

# निवेदंन।

समझा जाता है; क्योंकि देश या जातिकी भावी उस्नितका यही एक साधन है। इसीके द्वारा भृतकालकी घटनाओं के प्रलाफल पर विचार कर आगेका मार्ग निष्कण्टक किया जा सकता है। यही कारण है कि आजकल पश्चिमीय देशों में बालकों को पारम्भसे ही अपने देशके इतिहासकी पुस्तकों और महात्माओं के जीवनचरित पढ़ाये जाते हैं। इसीसे वे अपना और अपने पूर्वजांका गौरव अच्छी तरह समझने लगते हैं। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है कि जहाँ के नियासी अपनी मातृभाषा-हिन्दीमें देशी एतिहासिक पुस्तकों न होने में इससे विवास पढ़कर अपना और अपने पूर्वजांका गौरव स्वाहित प्रतिहासिक पुस्तकों न होने में इससे विवास पढ़कर अपना और अपने पूर्वजांका गौरव ख़ा बैठते हैं। इस लिए प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य है कि जहाँ कर हो इस प्रतिकों दर करने की कोशिश करे।

प्राचीन कालसे ही भारतवासी धार्मिक जीवनकी श्रेष्ठता स्वीकार करते आये हैं और इसी लिए वे मनुष्योंका चरित लिखनेकी अपेक्षा ईश्वरका या उसके अवतारोंका चरित लिखना ही अपना कर्तव्य समझते रहे हैं। इसीकं फलस्वरूप संस्कृत-साहित्यमें पुराण आदिक अनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं। इसमें प्रसंग्रहा जो कुछ भी इतिहास आया है वह भी धार्मिक भार्योंके मिश्रणसे बड़ा जिटल हो गया है।

इंसाकी चौथी शताब्दीके प्रारम्भमें चीनी यात्री फाहियान भारतमें आया था। इसकी यात्राका प्रधान उद्देश्य केवल बौद्ध-धर्मकी पुस्तकोंका संग्रह और अध्ययन करना था। इसके यात्रा-वर्णनसे उस समयकी अनेक वातोंका पता लगता है। परन्तु इसके इतने बड़े इस सफरनामेमें उस समयके प्रतापी-राजा चन्द्रगुप्त द्वितीयका नाम तक नहीं दिया गया है। इससे भी हमारे उपर्युक्त लेख (प्राचीन कालसे ही भारतवासी मनुष्य-चरित लिखनेकी तरफ कम ध्यान देते थे) की ही पृष्टि होती है।

इस प्रकार उपेक्षाकी दृष्टिसे देखे जानेके कारण जो कुछ भी ऐतिहासिक सामग्री यहाँपर विद्यमान थी, वह भी काला-न्तरमें लुप्तपाय होती गई और होते होते दशा यहाँतक पहुँची कि लोग चारणों और भाटोंकी दन्तकथाओंको ही इतिहास समझने लगे।

आजसे १५० वर्ष पूर्व प्रसिद्ध परमार राजा भीजके विष-यमें भी लोगोंको बहुत ही कम ज्ञान रह गया था। दन्तकथा-ओंके आधारपर वे प्रत्येक प्रसिद्ध विद्वान्को भोजकी सभाके नवरत्नोंमें समझ लेते थे। और तो क्या स्वयं भोज-प्रव-न्यकार बहालको भी अपने चिरतनायकका सच्चा हाल मालूम न था। इसीसे उसने भोजके वास्तविक पिता सिन्धु-राजको उसका चचा और चचा मुझका उसका पिता लिख दिया है। तथा मुझका भोजको मरवानेका उद्योग करना और भोजका "मान्धाता स महीपतिः" आदि लिखकर भेजना बिलकुल वे-सिर-पैरका किस्सा रच डाला है। पाठकोंकां इसका खुळासा हाल इसी भागके परमार-वंशके इति-हासमें मिलेगा।

परन्तु अब समयने पल्छा खाया है । बहुतसे पूर्वीय और पश्चिमीय विद्वानींके संयुक्त परिश्रमसे प्राचीन ऐतिहासिक सामग्रीकी खासी खोज और छानबीन हुई है। तथा कुछ समय पूर्व होग जिन होखोंको धनके बीजक और ताम्र-पत्रोंको सिद्धमन्त्र समझते थे उनके पढ़नेके लिए वर्णमालाएँ . तैयार होजानेसं उनकं अनुवाद प्रकाशित होगयं हैं । लेकिन एक तो उक्त सामग्रीके भिन्न भिन्न पुस्तको और मासिक पत्रोंमें प्रकाशित होनेसे और दूसरे उन पुस्तकों आदिकी भाषा विदेशी रहनेसे अँगरेजी नहीं जाननेवाले संस्कृत और हिन्दीके विद्वान उससे लाभ नहीं उठा सकते । इस कठि-नाईको दूर करनेका सरल उपाय यही है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर मिल्रुनंवाली सामग्रीको एकत्रित कर उसके आधा-रपर मावभाषा हिन्दीमें ऐतिहासिक पुस्तके लिखी आँय इसी उद्देश्यसे मैंने ' सरस्वती 'में परमारवंश, पालवंश, सेनवंश और अञ्चषंद्रका तथा काशीके 'इन्द्र'में हैहयदंशका इतिहास · <mark>लेख रूपसे प्रकाशित करवायाथाऔर उन्हीं लेखोंको चौहान</mark>-यंशके इतिहास-सहित अब पुस्तक रूपमें सहदय पाउकांके सम्मुख उपस्थित करता है। यद्यपि यह कार्य किसी योग्य विद्वान्की लेखनी द्वारा सम्पादित होनेपर विशेष उपयोगी सिद्ध होता, तथापि मेरी इस अनधिकार-चर्चाका कारण यही है कि जबतक समयाभाव और कार्याधिक्यके कारण योग्य विद्वानोंकी,इस विषयको हाथमें लेनेका अवकारा न मिले. तब तकके लिए, मातृभाषा-प्रेमियांका बालभाषितसमान इस लेखमालासे भी थोड़ा बहुत मनोरंजन करनेका उद्योग किया जाय।

यह लेखमाला १९१४ से सरस्वतीमें समय समयपर प्रका-शित होने लगी थी। इससे इसमें बहुतसे नवाविष्कृत ऐतिहा-सिक तत्त्वोंका समावेश रह गया है। परन्तु यदि हिन्दीके प्रेमियोंकी कृपासे इसके द्वितीय संस्करणका अवसर प्राप्त हुआ तो प्रथासाध्य इसमेंकी अन्य शुटियोंके साथ साथ यह शृटि भी दूर करनेका प्रयत्न किया जायगा।

इन इतिहासोंके छिखनेमें जिन जिन विद्वानोंकी पुस्तकोंसे मुझे सहायता मिली है उन सबके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना में अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। उनके नाम पाठकोंको यथास्थान मिलेंगे।

নীয়ধুৰ নামাত মুক্তা ৭৬ হি০ মৃত ৭৭ ০০ **বিহরত্বদাথ ইড।** নাত ৭ জন্তাই ৭৭৭০ ই০ ০



# लेखकका परिचय।

में साहित्याचार्य गांण्डल विशेष्यसाय शास्त्रीको संबन १९६६ से जानता है; जब कि ये जीधपुर सहयके दार्डिक क्रांनिकल डिपार्टिमण्डमें नियत किये गये थे । इस महक्रमेमें इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाली हिंगल सापायों कांवता संग्रह की जाती थी। इस महक्रमेमें काम करनेसे उत्तकी इतिहासमें काम करनेसे उत्तकी इतिहासमें कीच हुई और सम्बन्ध पातर पहीं हांच कथांक देगके साधारण इतिहासकी हवकी पारवर पुरानच्यानुयत्वान अर्थात पुराने हालकी खोजके केंचे दर्ज तक जा पहुँचों; जो कि पुगर्वा लिंग्यमें किये संस्कृत प्राकृत आहत आदि भाषाओंक शिलांकर नास्रयत्र और सिक्कोंके आधारपर का जाती है।

ये मुंस्कुः और अंगेरजी ती जानते हैं। ये, केवल पुरासी र्राक्यविके सीस्येनका आवश्यकता थी। इसके क्रिंग ये मेरा पन्न लेकर राजपूताचा म्यूजियस (अजायच पर )के मुपरिष्टेण्डेण्ट रायबहादुर परिष्डत गींगिर्धकर ओझारे मिले और उनसे इन्होंने पुरानी रिपरियोंका पहुंचा सीस्वा ।

. जिस समय ये अजगरमें पुरानं लिवियोंका पहना सीखते ये उस समय इन्होंने बहुत्तमें सिकी आदिके बास्य बनावर मेरे पास मेज थे: जिन्हें देख मैने समझ लिया था कि ये थे। जोझाजीकी तस्ट किसी दिन हिन्दी साहित्यकी कुछ पुरातन्त्व-लम्बन्धी ऐते रन्न मेट करेंगे; जिनमें हिन्दी साहित्यकी उन्नित होगी। मुझे यह देख बड़ा हुई हुआ कि मेरा वह अनुमान टीक निकला।

्रतका उद्योग देख ईश्वरने भी इनकी यहायता की और कुछ समय बाद इन्हें जोपपुर (भारवाड़) राज्यके अजायबधरकी ऐसिस्टेप्टीका पद मिला। उस समय यहाँका अजायबधर केवल नाम मात्रका था। परन्तु इनके उद्योगसे इसकी बहुत उन्हें उन्नति हुई। इसमें पुरानस्विवनाय खोला गथा और इसकी दिन दिन तरकी करता हुआ देख भारतगवर्नमेण्डबे भी इसे अपने यहाँके रिजस्टर्ड म्यूज़ियमोंकी फ़ेहिरिस्तमें दाख़िल कर लिया; जिससे इस अजायबघरको पुरातक्वसम्बन्धी रिपोर्टे, पुस्तकें और पुराने सिक्कं वगैरा मुफ्त मिलने लगे। इसके बाद इन्हींके उद्योगसे जोधपुरमें पहले पहल राज्यकी तरफरी पबलिक लाइबेरी (सार्वजनिक पुस्तकालय) खोली गई और इन्हींकी देख रेखमें आज वह अजायबघरके साथ ही साथ नये ढंगपर सर्वीगसुन्दर पुस्तकालयके रूपमें मौजूद है।

इसी अरसेमें जोधपुर राज्यके जसवन्त-कालेजमें संस्कृतके प्रोफ़ेसरका पद खाली हुआ और शाह्रीणीने अपने म्यूजियम और लाइबेरीके कामके साथ साथ ही करीब सबा वर्ष तक यह कार्य भी किया। इनका वर्ताव अपने विद्यार्थियोंके साथ हमेशा सहानुभृतिपूर्ण रहता था और इनके समयमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटीकी एफ० ए० और बी० ए० परीक्षाओंमें इनके पढाये विषयोंका रिजस्ट सेन्ट पर सेन्ट रहा।

हालां कि इनको वहाँ पर अधिक वेतन मिलनेका मौका था, परन्तु प्राचीन शोधमें प्रेम होनेके कारण इन्होंने अजायव घरमें रहना ही पसन्द किया। इसपर राज्यकी तरफ़से आप म्यूजियम (अजायव घर) और लाइत्रेरी (पुस्तकालय) के सुपरिष्टेण्डेण्ट नियत किये गये। तबसे ये इसी पद पर हैं और राज्यके तथा गर्वन-मेण्टके अफसरोंने इनके कामकी मुक्तकष्टसे प्रशंसा की है। •

्रन्होंने सरस्वती आदि पत्रोंमें कई ऐतिहासिक लेखमालाएँ लिखीं और उन्हींका संग्रहरूप यह 'भारतके प्राचीन राजवंश 'का प्रथम भाग है। इससे हिन्दीके प्रेमियोंको भी आजसे करीब २००० वर्ष पहले तकका बहुत कुछ सच्चा हाल मालूम हो सकेगा।

#### क्षत्रप-वंश ।

इस प्रथम भागमें सबसे पहुँछ क्षत्रपर्वशी राजाओंका इतिहास है। ये लोग विदेशी थे और जिस तरह जालोर (मारवाड़ राज्यमें) के पठान जो कि खान कहलाते थे हिन्दीमें लिखे पहों और परवानोंमें 'महाखान' लिखे जाते थे, उसी तरह क्षत्रपोंके सिक्कोंमें भी क्षत्रप शब्दके साथ 'महा 'लगा मिलता है।

क्षत्रपोंके सिकों पर खरोष्टी लिपिके लेख होनेसे इनका विदेशी होना ही सिद्ध होता है; क्योंकि ब्राह्मां लिपि तो हिन्दुस्तानकी ही पुरानी लिपि थी पर युनानी और खरोष्टी लिपि सिकन्दरके पीछे उसी तरह इस देशमें दाखिल हुई थीं; जिस तरह मुसलमानी राज्यमें अरबी, फ़ारसी और तुर्की आघुसी थी। मगर भारतकी असल लिपि ब्राह्मी होनेसे मुसलमानी सिक्कोंपर भी कई सौ वरसों तक उसीके बदले हुए रूप हिन्दी अक्षर लिखे जाते थे।

सिकन्दरने ईरान फ्तह करके पंजाब तक दख्ल कर लिया था और अपने एशि-याई राज्यकी राजधानी ईरानमें रखकर ईरानियों के बड़े राज्यको कई सरदारों में बाँट दिया था; जो सैतरफ कहलाते थे। मुसलमानी इतिहासों में इनको 'तवायकुल-मल्क अर्थात फुटकर राजा लिखा है। इनमें अशकानी घराने के राजा मुख्य थे और वे ही हिन्दुस्थानमें आकर शक कहलाने लगे थे। उन्होंने ही विक्रम सम्बत् १३५ में शक सम्बत् चलाया था। यही शक सम्बत् अबतकके मिले हुए क्षत्रपों के १२ लेखों और (शक सम्बत् १०० से ३०४ तकके) सिक्कोंमें मिलता है।

ईरानमेंके पारिसयोंके पुराने शिला-लेखोंमें और 'आसारे अज़म**े नामक** प्रन्थमें क्षत्रप शब्दकी जगह 'क्षापर्थाय ' शब्द लिखा है। यह भी क्षत्रप शब्दसे मिलता हुआ ही है और इसका अर्थ बादशाह है।

खरोष्ट्री लिपि अरवी कारसीकी तरह दहनी तरफ़से बाई तरफ़को लिखी जाती थी। इसीका दूसरा नाम गौधारी लिपि भी था। सम्राट् अशोकके कई लेख इस लिपिमें लिखे गये हैं। परन्तु पारसके पुराने लेखोंकी लिपि हिन्दीकी तरह बाईसे दाई तरफको लिखी जाती थी।

ं इस लिपिके अक्षर कीलके माफिक होनेसे यह 'माखी 'नामसे प्रसिद्ध है। गुजरातके पारसियोंने इसका नाम 'कीलोरीकी लिपि रक्क्सा है। इससे भी वहीं मतलब निकलता है। उसका नमूना पृथक् दिया जाता है।

१. सतरफ़ शब्द बहुत पुराना है। ज़रदक्त नामेंके तीसरे खण्डमें लिखा है कि बादशाह दराएस (दारा) ने जिसकी फ़तहका झण्डा सिंध नदीके किनारेसे थिमली (सूरप) के किनारेतक फहराता था अपनी इस इतनी बड़ी अमलदारीको २० सूबों-में बाँटकर एक एक सूबा एक एक सतरफ़को सौंप दिया था। जिनसे यह खिराजके सिवाय दूसरी लागें भी लिया करता था।

'आसारे अज़म' में लिखा, है कि पहले 'मीखी' खतको आर्या कहते थे। यह नाम ठीक ही प्रतीत होता हैं: क्योंकि उसमें लिखी हुई भाषा आर्यभाष्मा संस्कृत-ने मिलती हुई है।

दूसरी पुरानी लिपि पारसियोंकी पहलवी थी। इसके भी बहुतसे शिलालेख भिले हैं। इसके अक्षरोंका आकार कुछ कुछ खरोष्टी अक्षरोंसे मिलता हुआ है। परन्तु वह दाहिनी तरफसे लिखी जाती थी।

तासरी लिपि जंद अवस्ताकी पुरानी प्रतियों ने लिखी मिलती है। यह पुस्तक ज्रस्दर्ती अर्थात् अग्निहोत्री पारिसर्योंक धर्मकी है। इसकी लिपि अर्थी लिपिकी सरह दाहिनी तरफसे लिखी जाती थी। परन्तु इसमें लिखी इबारत संस्कृतसे मिलती है अर्थीसे नहीं। बड़ा आर्थ्य है कि आर्थभाषा सिमेटिक (अर्था) जैसे अक्षरोंमें उत्ती तरफसे लिखी जाती थी। यह विषय बड़े वादविवादका है। इस लिये इस जगह इसके बारेमें ज्यादा लिखनेकी जरूरत नहीं है।

क्षत्रपोंके समयका ब्राह्मा और खरोष्ट्रांका नक्षा तो सहित्याचार्यजाने दे दिया है वरन्तु ऊपर पहलवी और जंद अवस्ताका ज़िक्र आजानेसे इतिहासप्रेमियोंके लिये हम उनके भी नक्ष्ये आणे देते हैं।

क्षत्रविके समयके अङ्कोका हिमाब भी, विचित्र ही थर । जैसा कि पुस्तकेंसे प्रकट होगा । मारवाड़ राज्यके ( नागोर प्रकानके मांगलोद गाँवमेंके ) दिधमधी माताके शिलालेखका संवत् २८९ भी इसी प्रकार खोदा गया है । जैसे — ( २०० )+ ( ८० )+( ९ )

क्षत्रपोंक यहाँ बड़े भाईक बाद छोटा भाई गई। पर बैठता था। इसी तरह जब सब भाई राज कर चुकते थे तब उनके बेटोंकी बारी आती थी। यह रिवाज तुकोंसे मिलता हुआ था। टकीं ( रूम ) में वंशपरम्परासे ऐसा ही होता आया है और आज भी यही रिवाज मौजूद है। ईरानके तुर्क बादशाहोंमें यह विचित्रता सुनी गई है कि जिस राजकुमारके मा और बाप दोनों राज घरानेके हों बही बापका उत्तरा-विकारी हो सफता है। राजपूतानेकी मुसलमानी रियासत टोंकमें भी कुछ ऐसा दी कायदा है कि गद्दी पर नवाबका वही लड़का बैठ सकता है जो मा और बाप दोनोंकी तरफ़से मीरख़ानी अर्थात नवाब अमीरखाँकी औलाइमें हो।

मीखी लिपि के असरों का नमूना। मीरवी अक्षर मीखी अप्टार भागती भ्रष्टार 刄 ष p **<**< ধা YK <Y, ₹ << YY (7) [= <-, Y <>-, Yv) 〈学、学、竹 국 一分,公,八三 =(>) A 3

|                 | Ť         | ₩      | 头                                      | प्र      | YYY                                    | , IX            |      |        |            |
|-----------------|-----------|--------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------|------|--------|------------|
|                 | < YY      | ψ      | Æ                                      | <u> </u> | <b>XXX</b>                             | च               | 交    | 12     |            |
| मी नकल          | λ>        | ŀ£     | ¥                                      | 5        | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ित              | 1-   | (3)    | #X:-       |
| (एक लेख न       | 1         | •      | XX >>>                                 | व        | 1                                      | •               | ҂    | ድ      | ्रमार भाषा |
| माखिलियिय एक अध |           |        | 1                                      | •        | 交                                      | ದ               | 大    | Q (\$) | असरान्तर   |
|                 | <u>ئے</u> | K      | Y×                                     | શ્       | λ≍                                     | \$ <del>\</del> | K    | た      |            |
|                 | N. C.     | ,<br>, | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 灰        | X                                      | 57              | Time | T.     | 1          |

(अधरानार) - अदम्भारोश. तशामवीव. इत्वार,नीशीय (अध्यानर) - में है औरोश वादशाह हत्वामनीशीय(वंश)का

पहराबी लिपि के अधारों का नम्ना नागरी नागरी ईराबी सासानी जिंउपव लाके प्र नागरी जिंद्रम्बद्धाः नागरी महत्र श्रह्मर *ेप्र*सर यक्षर अप्टार दे श्रद्धर म्बर्सर ىز 灰 ग्र ป L >Я श 卯 ã đ H ш 子学で京 q 13 9 とどろ とノカ ह P つかれるけい W h 27 T त ए भ A ता n ख wy 2 ते द ۷ 市元市 T 5. H ک र \$ 4 ती तो ज़ えん とと स थ श XT 世立くらの ₹ Ŧ ፋ ろれい IJ न 1 59 ল प न Ħ म 6 A A H य ar đ 2 3 ₹ ₹ 1 a य 93 य लेख (जरपुशतरो) अश्वरानार ते त श J ले रव n G

(मिम) असरान्तर - म यि लेख - १३०८०,१६ (धरेयेतध्येन) असरान्तर - न जो त ये रेश क्षत्रपोंके सिक्कों आदिसे इस बातका पता नहीं चलता कि वे अपने देशसे कौनमा क्षिम लेकर आये थे। सम्भव हैं कि वे पहले जरदर्शी धर्मके माननेवाले हों; जो कि सिकन्दरसे बहुत पहले ईरानमें जरदर्शत नामके पैंगम्बरने चलाया था। फिर यहाँ आकर वे हिंदू और बौद्ध धर्मको मानने और हिंदुओं जैसे नाम रखने लगे थे।

# हैहय-वंश।

क्षत्रप-बंशके बाद हैहय-वंशका इतिहास दिया गया है। साहित्याचार्यजीने इसको भी नई तहक्षिकातके आधारभूत शिलालेखों और दानपत्रोंके आधार पर तैयार किया है। इतिहासप्रेमियोंको इससे बहुत सहायता मिलेगी।

ै यह (हैहय) वंश चन्द्रवंशीराजा यहुक परपोते हैहयेसे चला है और पुराने ज़मानेमें भी यह वंश बहुत नामी रहा है। पुराणोंमें इसका बहुतसा हाल लिखा मिलता है। परन्तु इस नये सुधारके जमानेमें पुराणोंकी पुरानी बातोंसे काम बहीं चलता। इस लिये हम भी इस वंशके सम्बन्धमें कुछ नई बातें लिखते हैं।

हैहयवंशके कुछ लोग महाभारत और अग्निपुराणके निर्माणकालमें शौण्डिक (कलाल) कहलाते थे और कलचुरी राजाओंके ताम्रपत्रोमें भी उनको हेह्योंकी शास्त्रा लिखा है। ये लोक शैव थे और पागुपत पंथी होनेके कारण शराव अधिक काममें लाया करते थे। इसके मुमिकिन है कि येया इनके सम्बन्धी शराव बनाते रहे हों और इसीसे इनका नाम कलचुरी हो गया हो। संस्कृतमें शरावको 'कल्य 'कहते हैं और 'चुरि'का अर्थ 'चुआनेवाला 'होता है।

्रनमें जो राजधराँनेके लोग थे वे तो कलबुरी कहलाते थे और जिन्होंने शराबका भ्यापार शुरू कर दिया वे 'कल्यपाल ' कहलाने लगे, और इसीसे आजकलके कलबार या कलाल शब्दकी उत्पत्ति हुई है ।

जातियोंकी उत्पत्तिकी खोज करनेवालोंको ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। राजपूतानेकी बहुत सी जातियाँ अपनी उत्पत्ति राजपूतोंसे ही बताती हैं। वे पूरवकी कई जातियोंकी तरह अपनी वंशपरम्पराका पुराने क्षत्रियोंसे मिलनेका दावा नहीं करती जैसे कि उधरके कलवार, शौण्डिक और हैहयवंशी होनेका करते हैं।

<sup>(</sup> १ ) उर्दूमें छपी हिन्दू क्लासिफिकल डिक्शनरी, पे॰ २९६

<sup>(</sup>२) जबलपुर-ज्योति, पृ० २४

मारवाड़में कलालोंकी एक शाखा है वह अपनी उत्पात टाक जातिके राजपूतोंसे बतलाती हैं।

इसी प्रकार गुजरातक बादशाह भी 'टाक-गोत ' के कलालोंमेंसे ही थे, और शराबके कारबारसे ही इनको बादशाही मिली थी । इनके इतिहासोमें भी इनको 'टाक ' लिखा है, और इनके कलाल कहलानेका यह सबब दिया है कि, इनका मूलपुरुष साहू वर्जीह-उलमुल्क, जो कि फीरोजशाहका साला था अमिरोमें दाखिल होनेने पहले उसका शराबदार (शराबके कोटारका अधिकारी ) था।

इसी प्रकार नागोरके पुराने रईस खानजादे भी कलाल ही थे।

अवतक एक भी ऐसी किताब नहीं मिली है जो हिंदुस्तानके पुराने राजाओं के समयके राज्यप्रबन्धका हाल बतलावे। पर जब अकबर जो कि, दो पीढ़ींका ही तातारसे आया हुआ था और जिसके राज्यका सब इन्तिजाम यहीं के हिन्दू मुसलमान विद्वानों के हाथमें था, अपने प्रबन्धके लिये अच्छा गिना जाता है, तब फिर पीढ़ियों से जमे हुए विद्वान् राजाओं का प्रबन्ध तो क्यों नहीं अच्छा होगा। इसके उदाहरणस्वरूप हम राजाधिराज कलचुरी कर्णद्वके एक दानपत्रसे प्रकट होने-वाली कुछ बातें लिखते हैं:—

"राज्यका काम कई भागोंमें बटा हुआ था, जिनके बड़े बड़े अफसर थे। एक बड़ी राजसभा थी; जिसमें बैठ कर राजा, युवराज और सभासदोंकी सलाहसे, काम किया करता था। इन सभासदोंके औहदे अकबर बगैरा मुगल बादशाहोंके अरकान-दोलत (राजमंत्रियों) से मिलते हुए ही थे:—

- ९ महामन्त्री---वकील-उल-सल्तनत ( प्रतिनिधि )
- २ महामात्य--वजीर-ए आजम ।
- ३ महासामन्त---सिपहसालार ( अमीर-उल-उमरा, खानखानाँन )।
- ४ महापुरोहित-सदर-उल-सिदूर (धर्माधिकारी)।
- ५ महाप्रतीहार-मीरमंजिल।
- ६ महाक्षपटलिक-मीरमुनशी ( मुनशी-उल-मुलक )।
- ७ महाप्रमात्र--मीरअदल ।
- ८ महाश्वसाधनिक—मीर-आखुर ( अख़ता बेगी )।

<sup>(</sup> १ ) मारवाङ्की मर्दुमशुमारीकी रिपोर्ट सन् १८९१, पृ० ३३

९ महाभाष्डागारिक—दीवान खजाना । १० महाश्यक्ष—नाजिरकुल ।

इसी प्रकार हरएक शासन विभागके लेखक (अहलकार ) भी अलग अलग होते थे; जैसे धर्मविभागका लेखक⊸धर्मलेखी ।''

उसी ताम्रपत्रसे यह भी जाना जाता है कि जो काम आजकल बंदोबस्तका महकमा करता है वह उस समय भी होता था। गाँवोंके चारों तरफ़की हुईं बँधी होती थीं। जहाँ कुदरती हुई नदी या पहाड़ वगैरहकी नहीं होती थीं वहाँ पर खाई खोदकर बना ली जाती थी। दफ़तरोंमें हुदबंदीके प्रमाणस्वरूप बस्ती, खेत, बाग, नदी, नाला, झील, तालाब, पहाड़, जंगल, घास, आम, महुआ, गड़े, गुफा वगैरह जो कुछ भी होता था उसका दाख़ला रहता था, और तो क्या आने जानेके रास्ते भी दर्ज रहते थे। जब किसी गाँवका दानपत्र लिखा जाता था तब उसमें साफ़ तौरसे खोल दिया जाता था कि किस किस चीज़का अधिकार दान लेने वालेको होगा और किस किसका नहीं।

मन्दिर, गोचर और पहले दान की हुई ज़मीन उसके अधिकारस बाहर रहती थी। कलबुरियोंका राज्य, उनके शिलालेखोंमें, विकलिंग अर्थात कलिंग नामके तीन देशोंपर और उनके बाहर तक भी होना लिखा मिलता है। सम्भव है कि यह बढ़ाकर लिखा गया हो। पर एक बातसे यह सही जान पड़ता है। वह यह है कि इन्होंने अपने कुलगुरु पाग्नुपतपंथके महन्तोंको ३ लाख गाँव दान दिये थे। यह संख्या सार्थारण नहीं है। परन्तु वे महन्त भी आजकलके महन्तों जैसे स्वार्थी नहीं थे बिल्क गुणी, साहित्यसेवी, उदार और परमार्थी थे। वे अपनी उस बड़ी भारी जागीरकी आमदनीको लोकहितके कामोंमें लगाते थे। इन महन्तोंमेंसे विश्वेश्वर शंभु नामक महन्त; जो कि संवत् १३०० के आसपास विद्यमान् था बड़ा ही सजन, सुशील और धर्मात्मा था। इसने सब जातियोंके लिये सदावत स्रोल देनेके सिवाय दवाखाना, दाईखाना और महाविद्यालयका भी प्रवन्ध किया था। संगीतशाला और नृत्यशालामें नाच और गाना सिखानेके लिये काश्मीर देशसे गवैये और कत्थक बुलवाये थे।

<sup>(</sup>१) जबलपुर-ज्योति

जब पुण्यार्थ दी हुई जागीरमें ऐसा होता था तब कलचुरी राजाके अपने राज्यमें तो और भी बड़े बड़े लोकहितके काम होते होंगे। परन्तु उनका लिखाल्पूरा विवरण न मिलनेसे लाचारी है।

कलचुरियोंके राज्यके साथ ही उनकी जाति भी जाती रही। अब कहीं कोई उनका नाम लेनेवाला नहीं सुना जाता है। हैहयवंशके कुछ लोग जरूर मध्यप्रदेश, संयुक्तप्रान्त और बिहारमें पाये जाते हैं। हमको मुनशी माधव गोपालसे पता लगा है कि स्तनपुर (मध्यप्रदेश) में हैहयवंशियोंका राज्य उनके मूल पुरुष सिद्धवामसे चला आता था। पर यहाँके ५६ वें राजा रघुनाथासिंहको मरहटोंने रतनपुरसे निकाल दिया। उसकी औलादमें रतनगोपालसिंहू इस समय उसी ज़िलेमें ५ गाँवोंके जागीरदार हैं। यह रत्नपुर सिद्धवामके बेटे मोरश्चनं बसाया था।

ं संयुक्तप्रान्तमें हरूदी ज़िले बलियाके राजा हैहयवंशी हैं। परन्तु वे अपनेको सुरजवंशी बताते हैं<sup>3</sup>।

ऐसे ही कुछ हैहयवंशी बिहारमें भी मुने जाते हैं, जिनके पास कुछ ज़मीदारी रह गई है।

## परमार-वंशा .

हैहयवंशके बाद परमार वंशका इतिहास लिखा गया है।

भीनमाल ( मारवाड़ ) में पहले पहल इस ( पवाँर ) बंशका राज्य कृष्णराजसे कायम हुआ था । यह आबूके राजा धन्धुकका बेटा और देवराजका पोता था। परमारोंके आबू पर अधिकार करनेके पहले हस्तिकुंडीके हथूंडिये राठोड़ोंने भीलोंस छीनकर उस प्रदेश पर अपना राज्य कायम किया था।

आव्के शिलालेखेंमिं परमारोंके मूल पुरुषका नाम धूमराज लिखा है। मारवाड़ और मालवेके पवार राजा भी उसीकी ओलादमें थे। हमं ऊपर लिख चुके हैं कि कृष्णराजने भीनमाल (मारवाड़) में अपना राज्य जमाया। वहींसे इनकी कई शाखाओंने निकल कर जालोर, सिवाना, कोटिकराइ, पूंगल, छुद्रवा, पारकर, मण्डीर आदि गाँवोंमें अपना राज्य कायम किया। कुछ समय बाद परमारोंकी आबुवाली

<sup>(</sup>१) सहीफए जरीन, जिल्द १

मुख्य शास्त्राका राज्य चौहानोंने छीन लिया और इनकी राजधानी चन्द्रावतीकी बरबाद कह दिया।

बालोर और सिवानेकी शाखाका राज्य भी चौहानोंने ले लिया।

कोटिकराड्समें धरणीवाराह बड़ा राजा हुआ । उसकी औलादके पवाँर वाराही पवाँरके नामसे प्रसिद्ध हुए । इसके पीछे पूँगल, छुद्रवा और मण्डोर पर भाटियोंने अपना अधिकार कर लिया और किराइको भी उजाड़ दिया । परन्तु धरणीवाराहके पोते बाहड़रावने भाटियोंको मारवाड़से निकाल कर किराइसे ७ कोस दक्खनकी तरफ बाड़मेर शहर बसाया । इसका बेटा चाहड़राव और चाहड़रावका साँखला हुआ । इससे साँखला शाखा निकली और इसके भाई सोटाके वंशज सोटा पवाँर कहलाने लगे ।

साँखळा-शाखाने मारवाइकी उत्तर थळीमेंके ओसियां, हन, जाँगल, वगैरह पर अपना राज्य कायम किया; जिसका अन्तमें राठोडोंने छे छिया। आज कल ये गाँब जोधपुर और बीकानेरके राज्योंमें हैं । साँखलाके भाई सोहाने सूमरा भाटियोंसे धाटका राज लेकर ऊमरकोटमें अपनी राजधानी कायम की। अकबर यहीं पर पैदा हुआ था । उसक्ष्वस्त राना परसा वहाँका राजा था । बादमें यह राज्य सिंधके मुसलमानोंके अधिकारमें चला गया और उनसे राठोडोंने छीन लिया; जो अब अँगरेजी सरकारके अधिकारमें है और उसकी एवजमें भारत सरकार जोधपुर दरवारको १०००० राये सालाना रोयलटीके रूपमें देती है।

चाक्रड्रावकां वेटा अनन्तराव साँखला था । इसने गिरनार ( गुजरात ) के राजा क्षेत्राटको पकड़ कर पिंजरेमें केंद्र कर दिया था ।

साँखलाके ओसियाँमें आनेसे पहले ही इस नगरकां उप्पलदेव पवाँरने बसाया था। यह उप्पलदेव मण्डोरके राजाका साला था और भीनमालमें कुछ गड़बड़ हो जानेके कारण मंडोरमें आगया था। यहाँ पर इसके वहनोईने मंडोरसे वीस कोस उत्तरका एक बड़ा थल जो उजाड़ पड़ा था इसे रहनेको दे दिया। यहीं पर उप्पल-देवने ओसियोला नामका एक शहर बसाया। यही शहर अब ओसियाँ नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ (ओसियाले) के पवाँर घाँधू कहलाते थे। शायद भीनमालके

<sup>(</sup> १ ) मारवाड़ी भाषामें ओसियाला शरणागतको कहते हैं।

यवाँर भी धंधुककी औलादमें होनेके कारण ही धाँधू कहलाते होंगे । धाँधू पवाँरोंके राज्य पर भाटियोंने कब्जा कर लिया और उनसे उसे साँखलोंने छीन लिखा ।

ओसियाँके सिचियाय माताके विशाल मन्दिरसे जाना जाता है कि उपलदेव पवाँरका राज्य बहुत बड़ा था, क्यों कि यह मन्दिर लाखों रुपयेकी लागतका है और एक किलेके समान अब तक सावित खड़ा है।

भीनमालसे पवाँरोकी और भी शाखाएँ निकली थी । उनमेंसे कालमा नामकी शाखाका राज्यसाचोरमें था और काबा शाखाका राज्य भीनमालके पास रामसेन वगैरह कई ठिकानोंमें था। कुछ समय बाद कालमा पवाँरोंसे तो चौहानोंने राज्य छीन लिया और काबा शाखाबाले अब तक रामसेन वगैरह ( जसवन्तपुराके ) गाँवोंमें मीजूद हैं।

इस प्रकार परमारोंके मारवाड़मेंके इतने वड़े राज्यमेंसे अब केव्ल कावा पवारोंके पास थोड़ीसी ज़मीदारी रह गई है।

मारुवेमें भी परमारोंका विशाल राज्य था । जिसके बाबत ख्यातोंमें यह सोरठा लिखा मिलता है:—-

# " पिरथी बड़ा पवाँर पिरथी परमारां तणी । पक उजीणी धार दूजो आबू बैसणो ॥"

यह राज्य मुसलमान बादशाहोंकी चढ़ाइयोंसे बरबाद हो गया । मगर वहाँसे निकली हुई कुछ शाखाएँ अब तक नीचे लिखी जगहोंमें मौजूद हैं:——

माळवा-धार और देवास ।

बुंदेलखण्ड-अजयगढ़।

मध्यभारत—राजगढ़ और नरसिंहगढ़। ये ऊमटशाखाके पवाँर हैं। विहारमें—भोजपुरिया, बक्सरिया वगैरह परमारोंके राज्य डुमराव आदिमें हैं। संयुक्तप्रान्तमें—टिहरी गढ़वाल (स्वतन्त्र राज्य)।

बागड़के पवाँरोंका राज्य गुहिलोतोंने ले लिया था। यहीं पर अब डूँगरपुर और बाँसवाड़ेकी रियासतें हैं।

#### पालवंश ।

परमारोंके बाद पालवंशियोंका इतिहास है।

इन्होंने अपने दानपत्रोंमें सारे हिन्दुस्तानको फ़्तह करने या उसपर हुकूमत कर-नेका दावा किया है। पर असलमें ये बंगाल और बिहारके राजा थे। शायद कभी कुछ आगे भी बढ़ गये हों।

इनमें के पहले राजा गोपालके वर्णनमें आईने-अकबरी और फ़रिश्ताका भी नाम आया है, कि वे गोपालको भृपाल बताते हैं। फरिश्ताने भृपालका ५५ वर्ष राज्य करना लिखा है। यही बात उससे पहलेकी बनी आईने-अकबरीमें भी दर्ज है। पर गोपाल (भृपाल) अर्मपाल और देवपालके पीछेके नाम आईने-अकबरीसे नहीं मिलते हैं। उसमें भृपालसे जगपाल तक १० राजाओंका ६९८ बरस राज्य करना और जगपालके पीछे सुखसेनका राजा होना लिखा है।

आईने अकबरीमें १० राजाओंके नाम इस प्रकार हैं:--

| -116 1 -10 1/11 1 - (1-11-11 1 | 1111 411 | \ &      |
|--------------------------------|----------|----------|
| १ भूपाल                        | Ę        | विघ्नपाल |
| २ वर्मपाल                      | હ        | जैपाल    |
| ३ देवपाल                       | . 4      | राजपाल   |
| ४ मोपैतवारु                    | ٠,       | भोपाल    |
| ५, धनपतपाल                     | 90       | जगपाल    |

#### सनवंश।

पालवंशके वाद सेनवंशका इतिहास लिखा गया है । शेख अबुल फज्लेन भी आईन अकवरीमें पालवंशी राजाओंके पीछे सेनवंशी राजाओंकी वंशावली दी है। परन्तु उनको कायस्य लिखा है। उसने पालवंशियों और उनके पहलेके दो दूसरे राजघरानोंको भी, जो महाभारतमें काम आनेवाले राजा भगदत्तकी सन्तानके पीछे बंगालके सिंहासन पर बेटते रहे थे अपनी उस समयकी तहक़ीकातसे कायस्थ ही लिखा है। अब जो दानपत्रों या शिलालेखोंमें पालोंको सूरजवंशी और सेनोंको चन्द्रवंशी लिखा मिलता है शायद वह टीक हो। परन्तु लेखोंमें जिस तरह और और वार्ते बढ़ावा देकर लिखी हुई होती हैं उसी तरह वंशोंका भी हाल होता है। यहाँ तक कि एक ही घरानेको किसी लेखमें सूर्यवंशी, किसीमें चन्द्रवंशी और

किसीमें अग्निवंशी लिखा मिलता है। इसकी मिसाल इसी इतिहासमें जगह जमहा मिल सकती है।

वंगालमें वैद्य ही सेनवंशी नहीं हैं कायस्थ भी हैं, जिनका राज्य चन्द्र-दीप ज़िले बाकरगंजमें मुसलमानोंके पहलेसे चला आता था। पर अब अँगरेज़ी अमलदारीमें करज़ा ज़ियादा होनेसे बरबाद हो गया हैं।

आइने अकबरीमें नीचे लिखे ७ सेनवंशी राजाओंका ३०६ वरस तक राज-करना लिखा है:—

- १ सुखसेन
- २ बहालसेन ( गोडका किला इसीका बनवाया हुआ था )
- ३ लखमनसेन
- उ माधवसेन
- ५ केशवसन
- ६ सदासेन
- ७ राजा नोजा ( दनोजा माधव )

जब राजा नोजा मर गया तब राय लखमनसनका बेटा लखमना राजा हुआ। उसकी राजधानी निद्यामें थी। ज्योतिषियोंने उसको राज्य और धर्म पलट जानेकी ख़बर दी थी और सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार इन कामोंका करनेवाला बिह्त्यार ख़िलजी बताया था। यह बिह्त्यार मुलतान शहाबुई।न गोरीका गुलाम था और सिर्फ १८ सवारोंसे बिहार जैसे बड़े सूबेको फ़तह कर चुका था। राजाने तो ज्योतिषियोंक कहने पर ध्यान नहीं दिया पर वे लोग बहमके मारे निद्यासे निकल भागे और अपने साथ ही दूसरोंको भी कामरूप और जगन्नाथपुरीकी तरफ लेते गये। यह सुन जब ख़िलजीबचा बंगालमें आया तब राजाको भी भागना पड़ा। ख़िलजीन निद्याको उजाड़ कर लखनोती बसाई: जिसकी नींव राजा लखनमसेन डाल गया था। सुलतान कुतुबुई।न ऐबकने भी; जो संबत् १२४९ से शहाबुई।न गोरीका वायसराय था, लखनोतीको बख़ितयारकी जागीरमें लिख दिया। कुतुबुई।नकी ही मददसे बख़ितयारने संवत् १२५६ में

<sup>(</sup> १ ) कायस्थकुलदर्पण ( बंगला )।

बंगाल फ़तह किया था। परन्तु इस पर भी सन्तोष न होनेके कारण उसने कामरूप, आसाम और तिब्बत पर भी चढ़ाई कर दी; जहाँसे हारकर लौटते हुए हिजरी सन् ६०० (वि० सं० १२६१) में देवकोटमें वह अपने ही एक अमीर अलीमर-दानके हाथसे मारा गया।

इन सेनवंशके इतिहासमें दूसरा वादविवादका विषय रुखमनसेन संवत् है। पहले तो यह संवत् वंगाल और बिहारमें चलता था, पर अब सिर्फ मिथिलामें ही चलता है । अकवरनामेसे जाना जाता है कि सम्राट् अकवरने जब अपना सन् 'इलाई। सन् ' के नामसं चलाया था तब उसके वास्ते एक बहुत बड़ा फरमान् निकाला था । उसमें लिखा है कि हिदुस्तानमें कई तरहके संवत चछते हैं । उनमें एक लखमनसेन संवत् बंगालमें चलता है और वहाँके राजा लखमनरोनका चलाया हुआ है: जिसके अबतक हिजरी सन् ९९२, विक्रमसंबन् 9६४१ और शालिबाहनके शक संवत १५०५ **में** ४६५ बरस बीते हैं। **इससे** जाना जाता है कि रुखमनसेन संवत विक्रमसंवत् ११७६ और शक संवत् १०४१ में चला था। परन्तु बाँकीपुरकी द्विजपत्रिकामें इसके विरुद्ध शक संवत् १०२८ में लखमनसेनका बंगालके गुजसिंहासन पर बैठकर अपना संवत् चलाना लिखा है। इन दोनोंमें १३ बरसका फर्क पड़ता है: क्योंकि श० सं० १०२८ वि० सं० १९६३ में था । अकबरनामेके रुखसे इस समय वि० सं० १९७७ में रुखमनसैन संबद् ८०१ और द्विजपत्रिकाके हिसाबसे ८१४ होता है । न मास्नम मिथिलाके पंचांगोंमें इसकी सही संख्या आजकल क्या है । आरा नागरीप्रचारिणीपत्रिकाके चौथे वरसकी तीसरी संख्यामें विद्यापति टाकुरके शासन गाँव विस्पीका दानपत्र छपा है। उसके गद्यभागके अन्तमें तो लक्ष्मणसेन संवत २९३ सावन सुदी ७ गुरौं खुदा है। परन्तु पद्मविभागसे श्लोकोंके नीचे तीन संवत् इस तीरसे खुदे हैं:-

> सन् ८०७ संवत् १४५५ शके १३२**९**

ये तीनों संबत् और बीधा रूक्ष्मणसेन संवत् ये चारों ही संवत् वेमेल हैं, क्योंकि ये गणितसे आपसमें मेल नहीं खाते । यदि संवत् १४५५ और शके १३२९ मेंसे २९३ निकालें तो क्रमशः ११६२ और १०३६ बार्का रहत हैं। परन्तु एक तो वि० सं० और श० सं० का आपसका अन्तर १३५ है और अपर लिखे दोनों संवतोंका अन्तर १२६ ही आता है। दूसरा पहले लिखे अनुसार अगर लक्ष्मणसेन संवत्का प्रारम्भ वि० सं० १९७६ और श० सं० १०४१ में मानें तो इन दोनों (वि० सं० १९६२ और श० सं० १०३६) में क्रमशः १४ और ५ का फर्क रहता है। इसलिये विद्यापितके लेखके संवत् ठीक नहीं हो सकते। लक्ष्मणसेन संवत् २९३ में अकबरनामेके अनुसार विक्रमसंवत् १४६९ और श० सं० १३३४ और द्विजपित्रकांके लेखसे वि० सं० १४५६ और श० सं० १३२१ होते हैं। •

ऊपरके लेखमें सन् ८०७ के पहले सनका नाम नहीं दिया है । अगर इसको हिजरी सन मानें तब भी वि० सं० १४५५ में हि० सं० ८०० था ८०७ नहीं। इससे ज़ाहिर होता है कि आरा नागरिप्रचारिणीसभाकी पत्रिकामें इन बातों पर गैरि नहीं किया गया है

## मग या शाकद्वीपीय बाह्मण।

सेनवंशके इतिहासमें मग या शाकद्वीपीय ब्राह्मणींका मी वर्णन औगया है । राजपूतानेके सेवक और भोजक जातिके लोग अपनेको ब्राह्मण कहते हैं। परन्तु जैनमन्दिरोंकी सेवा करने और ओसवाल बनियोंकी वृत्तिके कारण उनके घरकी रोटी खानेसे दूसरे ब्राह्मण उनको अपने बराबर नहीं समझते । जब संवत १८९१ की मरदुमगुमारीके पीछे मारवाड़की जातियोंकी रिपोर्ट लिखी गई थी तब सेवकोंने लिखवाया था कि—" भरतखण्डके ब्राह्मण तो भृदेव हैं और सूर्यमण्डलसे उतरे हुए मग ब्राह्मण शाकद्वीपके रहनेवाले हैं। यहाँके ब्राह्मण मन्दिरोंकी पूजा नहीं करते थे। इसीलिये अपने बनवाये सूर्यके मन्दिरकी पूजा करनेके वास्ते कृष्णका पुत्र साम्ब शाकद्वीपसे कई मग ब्राह्मणोंको लाया था और उनका विवाह भोज जातिकी कन्याओंसे करवाके यहाँके ब्राह्मणोंमें मिला दिया था । इससे हमारा नाम सेवक और भोजक पड़ गया। नहीं तो असलमें हम शाकद्वीपीय ब्राह्मण हैं, और सूरजके केटे ज्रशस्तसे हमारी उत्पत्ति हुई है तथा आदित्यशर्मा हमारी उपाधि है। इसके प्रमाणमें हस्तिलिखित भविष्यपराणके ये श्लोक है:—

जरशस्त इतिख्यातो वचार्थोख्यातिमागतः।
पुनश्चभूयः संप्राप्य यथायं लोकपूजितः॥
भोजकन्या सुजातत्वाद्भोजकास्तेन ते स्मृताः॥
आदित्यशर्मा यः लोके वचार्थाख्यातिमागताः॥

इसी विषयमें वंबईमें छपे भविष्यपुराणमें इस प्रकार लिखा है:—
जरशब्द इतिख्यातो वंशकीर्तिविवर्धनः ॥ ४४ ॥
अग्निजात्यामघाप्रोक्ताः स्रोमजात्या द्विजातयः ।
भोजकादित्य जात्याहि दिव्यास्ते परिकीर्तिताः ॥ ४५ ॥

-अध्याय १३९ 🔻

आगे चलकर उसीके अध्याय १४० में लिखा है:— भोजकन्या सुजातत्वाद्गोजकास्तेन ते स्मृताः ॥ ३४ ॥ जुरका अर्थ बड़ा नामवाला होता है। ''

बहुतसे ऐतिहासिक ज़रशस्त, मग और शाकद्वीपी शब्दोंसे इनका पारसी होना मानते हैं: क्यों कि ज़रशस्त्र (ज़रदस्त ) पारसियोंके पैगम्बरका नाम था । इसीने ईरानमें आगकी पूजा चलाई थीं: जिसको पारसी लोग अबतक करते आते हैं। शेख-सादीने आग पूजनेवालेका नाम मग लिखा है:—

# अंगर सद साल मग आतिश फ़रोज़द । चो आतिश अंदरी उफ़तद विसोज़द ॥

इस बारेमें अधिक देखना हो तो मारवाड़की जातियोंकी रिपोर्टमें देख सकते हैं

# चौहान-वंश

सेनवंशके बाद चौहानवंश है। ये ( चौहान ) भी अपनेको पवाँरोंकी तरह अग्नि-वंशी समझते हैं। शिलालेखोंमें इनका सूर्यवंशी होना भी लिखा मिलता है।

राजपूनानेमें पहले पहल इनका राज्य साँभरमें हुआ था। इससे ये लोग साँभरी चौहान कहलाने लगे। इसके पूर्व ये स्वालखिया चौहान कहलाते थे। इससे पाया जाता है कि इनका मूल पुरुष बासुदेव सवालख पहाड़की तरफ़्से आया था। ये पहाड़ पंजावमें हैं। सवालख पहाड़का यह अर्थ बताया जाता है कि उसके सिल-सिलेमें छोटे बड़े सवालाख पहाड़ हैं; जैसा कि बाबरने अपनी डायरीमें लिखा है। चौहानोंके शिलालेखों और दानपत्रोंमें इसका संस्कृतरूप सपादलक्ष कर दिया है और इसीसे चौहानोंको सपादलक्षीय लिखा है। आज कल लोग साँभर, अजमेर और नागोरको सपादलक्ष देश समझते हैं, मगर असलमें नागोरमेंके थोड़ेसे गाँव स्वालक कहाते हैं: जहाँ पर स्वालखसे आये हुए जांट बसते हैं।

साम्भर, दिल्ली, अजमेर, और रणश्रंभोरके चौहान संभरी कहलाते थे । इन्हींकी शाखामें आजकल पाटवी टिकाना नीमराणा इलाके अल्वरमें है और मैनपुरी, इटावा वगैरहकी तरफ़से मेवाड़में गये हुए चौहानोंके कई बड़े बड़े टिकाने बेदला वगैरह मेवाड़में हैं। ये पुरविये चौहान कहाते हैं।

लाखनसी चौहान साँभरसे नाडोलमें आ रहा था। इसके वंशज नाडोला चौहान कहलाये। लाखनसीकी पन्द्रहवीं पीढ़ीमें केल्हण और कीत् हुए । ये आसराजके बेटे थे। इनमेंसे केल्हण तो नाडोलमें रहा और कीत्ने पवाँरोंसे जालोरका किला छीन लिया। यह किला जिस पहाई। पर है उसे सोनगिर्व कैहते हैं, इसीसे धीत्के वंशज सोनगरा चहवाँन कहलाये।

सुलतान शहाबुद्दीनने जब पृथ्वीराजसे दिख्नी और अजमेर फ़तह किया तब कीत्रूका पोता उदेसी उसका ताबेदार हो गया । इसीसे जालोरका राज कई पीहियों तक बना रहा और आख़िर सुलतान अलाउद्दीनके वस्तमें रावकान्हड़देवसे गया ।

उपर लिखी सोनगरा शाखामेंसे दो शाखाएँ और निकर्ला। एक देवड़ा और दूसरी साँचोरा। देवड़ा चौहानोंने तो आबू और चन्द्रावतीको फतह करके परमारोंकी असली शाखाका राज खत्म कर दिया। उन्हींके (देवड़ों) के वंशज आजकल सीरोहीके राव (राजा) हैं। दूसरी शाखाक चौहानोंने कालमा शाखाके पवाँरोंसे साँचोर छीन लिया था। इसीसे वे साँचोरा कहलाये। साँचोर नगर जोधपुर राज्यमें हैं और उसके आसपासके बहुतसे गाँवोंमें साँचोरा चौहानोंकी जमीदारी है। इनका पाटवी चीतलबानेका राव है।

नाडोक्को चौहानोंकी दूसरी वड़ी शाखा हाडा नामसे हुई । इस ( हाडा ) शाखाके चौहान हाडोती-कोटा और वूँदीमें राज करते हैं ।

नाडोरुकं बौहानोंकी तीसरी शास्त्राका नाम खीची है। इस ( खीची ) शास्त्राका वड़ा राज्य गढगागरूनमें था: जो अब कोटेवार्लोंके कब्ज़ेमें है। खीचियोंसे यह राज्य मालवेके बादशाहोंने ले लिया था और उनसे दिल्लीके बादशाहोंके कब्ज़ेमें आया और उन्होंने कोटेवारोंको दे दिया । परन्तु गागरूनके आसपास खीचियोंके कई छोटे छोटे ठिकाने राघोगड़, मससूदन, वगैरह अब भी मौजूद हैं।

. गुजरात पर चहाई करते समय तुर्कीने चौहानोंसे नाडोलका राज्य ले लिया था। मगर उनके कमज़ार हो जाने पर जालोरके सोनगरा चौहानोंने नाडील पर कब्ज़ा करके मंडोर तक अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समयके उनके शिलालेख मंडोरसे मिले हैं। अब भी नाडोले चौहान बाबिथराद इलाके पालनपुर एजेन्सीमें लोटे छोटे रईस हैं।

रणथंभोरके चौहान राजाओंमें वाल्हणदेव, जैतसी और हम्मीर बड़े नामी राजा हुए हैं। कुंबालजीके शिलालेखमें लिखा है कि जैतसीकी तलबार कहवाहोंकी कटोर पीठ पर कुैठारका काम करति थी और उसने अपनी राजधानीमें बैठे हुए ही राजा जैसिबेको तपाया था।

हम्मीर्ने मुलतान अलाउद्दीनकं बागी मीर मोहम्मदशाहको मय उसके साथियोंके रणथंभोरमें पनाह दी थी। ये लोग जालोरसे भाग कर आये थे। मुलतानके मोह-म्मदशाहको माँगने पर हम्मीरने अपने मुसलमान शरणागतकी रक्षाके बदले अपना प्राण और राज्य दे डाला। ऐसी जवाँमदीकी मिसाल मुसलमानोंकी किसी भी तवारीखमें नहीं मिलती है कि किसी मुसलमान बादशाहने अपने हिन्दू शरणागतकी इस प्रकार रक्षा की हो।

हम्मीर कवि भी था। इसने 'शङ्कारहार 'नामक एक ग्रन्थ संस्कृतमें बनाया था। यह ग्रन्थ बीकानेरके पुस्तकालयमें मौजृद है।

<sup>(</sup>१) ये नरवर और म्वालियरके कछवाहे थे।

<sup>(</sup>२) यह मालवेका राजा होगा।

ख्यातोंमें इस वंशके हिन्दीनाम बोहान, चवाण और छवान लिखे मिलते हैं। इन्हींके संस्कृत रूप चाहमान और चतुर्वाहुमान हैं। चतुर्वाहुमानकी एक मिसाल पृथीराजरासेके पद्मावती खण्डमें लिखे इस दोहेसे जाहिर होती है:—

#### वरगोरी पद्मावती गहगोरी सुलतान । विथीराज आए दिली चतुर्भुजा चौहान ।

भाटोंका कहना है कि अग्निकुण्डसे पैदा होते समय चौहानके चार हाथ थे। इसी आधारपर चंदने भी पृथ्वीराजको 'चतुर्भुजा चौहान ' लिख दिया है। मगर 'मदायनुलमुईन ' नामकी फ़ारसी तवारीख़में लिखा है कि चौहानोंका राज्य चारों तरफ फैल गया था। इसीसे उनको चतुर्भुज कहते थे।

हम भारतके प्राचीन राजवंशके प्रथम भागकी भूमिकाको जो कि शिलालेखों और दानपत्रोंके आधारके सिवाय फारसी तवारीखों और भाटोंकी बहियों तथा सूता-नैनसीकी ख्यात वंगेरहकी सहायतारे लिखी गई है यहीं सभाप्त करते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं कि सहदय पाठक भूलचूकके लिये क्षमा प्रदान करें।

9३ मई सन् १९२०, जोधपुर। **हेर्वीप्रसाद,** सहकारी-अध्यक्ष, इतिहास कार्यालय, जोधपुर ।

# विषय-सूची ।

| विषय.                      | षृष्ठांक.  | विषय.                         | ष्ट्रष्ठांक |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| <b>१ क्षत्रपवं</b> श       |            | <b>छ्ट्सं</b> न प्रथम         | 3,3,        |
| क्षत्रपशब्द                | 9          | <u>पृथ्वासन</u>               | ન્ <i>ષ</i> |
| पृथक् पृथक् वंश            | ३          | संघदामा<br>————               | <b>२</b> ४  |
| राज्यविस्तार               | হ          | दामसेन<br>दामजदश्री (द्वितीय) | <b>ર</b> છ  |
| <b>जा</b> ति               | ર          | वीरदामा                       | े र<br>२६   |
| रिवाज                      | ફે         | ईश्वरदत्त                     | ર્દ્        |
| शक संवत्                   | Ę          | यशोदामा (प्रथम )              | ૨ હ         |
| भाषा                       | ę.         | विजयसेन                       | २८          |
| लिपि                       | `<br>\$    | दामजदश्री तृतीय               | ३९          |
| लेख .                      |            | स्दसन द्वितीय                 | 2,5         |
|                            | .ق         | विश्वसिंह                     | 3 0         |
| सिके                       | ۷          | भर्तृदामा                     | 3 0         |
| इतिहासकी सामग्री           | 99         | विश्वसेन                      | <b>३</b> १  |
| भूमक •                     | 9 <b>9</b> | दूस्री शाखा                   | રૂ ૧        |
| नहपान                      | १२         | स्द्रसिंह द्वितीय             | <b>ą</b> ą. |
| चप्टन                      | १४         | यशोदामा द्वितीय               | ३२          |
| जयदामा                     | 94         | स्वामी रुद्रदामा द्वितीय      | ર્ફ         |
|                            |            | स्वामी ख्रसेन तृतीय           | ३३          |
| ख्ददामा प्रथम              | 9 ई        | स्वामी सिंहसेन                | 3,8         |
| सुदरीन झील                 | 9 🕶        | स्वामी स्द्रसेन चतुर्थ        | 3,4         |
| दामजदश्री (दामच्सद ) प्रथम | 96         | _                             |             |
| जीवदामा .                  | 98.        | स्वामी सत्यसिंह               | ₹.          |
| स्द्रसिंह प्रथम            | २०         | स्वामी रुद्रासिंह तृतीय       | . ३६        |
| संस्यदामा                  | <b>२</b> २ | समाप्ति                       | <b>३</b> ६  |

### ( २८ )

| र्वेवषय.                  | पृष्ठांक.        | विषय.                             | ष्ट्रांक. |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| २ हैहय ( कलचुरी )         | वंश              | पृर्थ्वादेव ( प्रथम )             | ५६        |
| उत्पत्ति, राज्य,          | રૂહ              | जाजळदेव ( प्रथम )                 | NA        |
| कलचुरी संवत्              | ३७               | रत्नदेव ( द्वितीय )               | 46        |
| इतिहास                    | ३८               | पृथ्वीदेव ( द्वितीय )             | 46        |
| कोइहरुदेव प्रथम           | ₹ <sup>e</sup> , | जाजल्लदेव (द्वितीय)               | 46        |
| मुग्धतुंग                 | ४१.              | रत्नदेव ( तृतीय )                 | 46        |
| बालहर्ष                   | ४१               | पृथ्वीदेव ( तृतीय )               | 48        |
| केयूरवर्ष ( युवराजदेव )   | ४१               | दक्षिण कोशलके हैहयोंका वंशवृध     | ह्म ५९    |
| ल <b>६म</b> ण             | ४२               | कल्याणके हेहयवंशी                 | i         |
| शंकरगण                    | ४३               | पूर्वका इतिहास                    | Ęo        |
| युवराजदेव द्वितीय         | 88               | जोगम                              | ६१        |
| कोकलदेव द्वितीय           | 88               | पेर्माडि ( परमर्दि )              | <b>ξ9</b> |
| गांगेयदेव                 | 88               | विज्ञलदेव                         | ÷9        |
| कर्णदेव                   | ४६               | सोमेश्वर ( सोविदेव )              | ६५        |
| यशःकर्णदेव                | 40               | संक्रम (निस्संकमह )               | દ દ્      |
| गयकर्णदेव                 | 49               | आहवमह                             | લ્ફ       |
| नरसिंहदेव                 | ५२               | सिंघण                             | ફું દ્વ   |
| जयसिंहदेव                 | ५३               | कत्याणके हैह <b>योंका वशवृक्ष</b> | • ६७      |
| विजयसिंहदेव               | ५३               | ३ परमारवंश                        |           |
| अजयसिंहदेव                | ५३               | आबूके परमार                       | ६८        |
| त्रेलोक्यवर्मदेव          | 48               | सिन्धुराज                         | ६९        |
| इनके सिक्क                | 48               | उत्पलराज 🗼                        | Ę Ŗ       |
| डाइलके हैहयों ( कलचुरियों | ) } yy           | आरप्यराज                          | 40        |
| का वंशवृक्ष               | )                | कृष्णराज प्र <b>थम</b>            | ৬০        |
| दक्षिणकोशलके हैं          | इह्य ५६          | धर्णीवराह                         | ७५        |
| कलिंगराज                  | ष६               | महीपाल •                          | હર        |
| <b>कमल</b> राज            | ५६               | <b>बन्धुक</b>                     | \$ e/     |
| -रलराज ( रत्नदेव प्रथम )  | ५६               | वू गंपाल                          | 93        |

| विषय.                              | पृष्ठांक. | विषय.                     | पृष्ठांक.    |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| ऋष्णराज दूसरा                      | ४७        | वार्क्यातराज              | <b>4</b> 9   |
| धुवंभट                             | ७५        | वैरसिंह ( <b>दू</b> सरा ) | e <b>9</b> . |
| रामदेव                             | હષ        | सीयक (दूसरा)              | ९२           |
| विक्रमसिंह                         | يهور      | वाक्पति दूसरा ( मुन्न )   | 83           |
| यशोधवल                             | ७६        | धनपाल                     | 903.         |
| <b>धारावर्ष</b>                    | ৩৩        | पद्मगुप्त                 | 9 o 8        |
| <del>योमसिं</del> ह                | 60        | धनज्ञय                    | 904          |
| <b>,</b> कृष्णराज तीसरा            | ۷٩        | धनिक                      | 904          |
| प्रतापासिंह                        | ۷9        | हलायुध                    | 905          |
| अगला इतिहास                        | ८२        | अभितगति                   | 10 E         |
| किराइके परमार                      | 48        | सिन्धुराज सिन्धुल         | 90£.         |
| सोछराज                             | ८४        | मोज<br>भोज                | 19 <i>5.</i> |
| उदयराज                             | ۷۶        | जयासिंह ( प्रथम )         | 973          |
| संमिश्वर                           | 68        | उदयादिल्य                 | 930          |
| , दाँताके परमार                    | ديم       | लक्षमदेव                  | १२०<br>१४१   |
| जालोरके परमार                      | ८६        | नरवर्मदेव                 | ૧૪૨<br>૧૪૨   |
| वाक्पातिराज                        | ٤٤        | यशावभदेव                  | 984          |
| चन्दन                              | ૮ દ્      | जयवर्मा )                 | 1 % ",       |
| देवराज                             | ८ ६       | लक्ष्मीवर्मा (            |              |
| <b>अ</b> पराजित<br>                | ८६        | हरिश्चन्द्वर्मा 🕻         | 940          |
| विज्ञल<br>भागार्क                  | . ૮૬      | उदयवर्मा )                |              |
| धारावर्ष<br>बीसल                   | ८ ६       | अजयवर्मा                  | १५५          |
| <b>फुटकर</b>                       | ८६        | विन्ध्यवर्मा              | 944          |
| · ·                                | ८७        | आशाधर                     | १५६          |
| मालवाके परमार<br><sup>उपेन्द</sup> | 66        | सुभटवर्मा                 | 940          |
|                                    | ८९        | अर्जुनवर्मदेव             | 946          |
| वैरि।सिंह<br>                      |           | देवपालदेव                 | 960          |
| सी <b>यक</b> ः                     | 39        | जयसिंहदेव (द्वितीय )      | 943          |

### ( 30 )

| विषय.                        | पृष्ठांक.    | विषय.                            | पृष्ठांक.                  |
|------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| जयवर्मदेव (द्वितीय)          | 963          | नारायणपाल                        | 926                        |
| जयसिंहदेव (तृतीय)            | 968          | राज्यपाल                         | 968                        |
| भोजदेव (द्वितीय)             | 968          | गोपाल (द्वितीय)                  | 968                        |
| जयसिंहदेव ( चतुर्थ )         | 9 ६ ७        | विग्रहपाल (द्वितीय )             | 968                        |
| सारांश                       | 9 6 8        | महीपाल ( प्रथम )                 | 965                        |
| पड़ोसी राज्य                 |              | नयपाल                            | 950                        |
| •                            | 909          | विग्रहपाल ( तृतीय )              | १९२                        |
| ्गुजरात<br>दक्षिणके चौळुक्य  | १७९          | महीपाल (द्वितीय)                 | १९२                        |
| पिछले यादवराजा<br>-          | <b>१</b> ७२  | शूरपाल                           | १९२ (                      |
| ापछल यादवराजा<br>चेदिके राजा | 902          | रामपाल                           | १९३                        |
|                              | १७३          | कुमारपाल                         | 988                        |
| चन्देल राज्य<br>अन्यराज्य    | १७३          | गोपाल ( तृतीय )                  | 994                        |
| _                            | ,- (         | मदनपाल                           | 994                        |
| वागड़के पर <b>मा</b> र       | 0            | अन्य पालान्त नामके राजा          | 984                        |
| डम्बर्सिंह                   | १७४          | समाप्ति                          | १९६                        |
| क <u>ङ्</u> कदेव             | 908          | पालवंशी राजाओंकी <b>वंशाव</b> ली | 990                        |
| चण्डप                        | 908          | '५ सेनवंश                        | •                          |
| सत्यराज                      | १७४          |                                  | 986                        |
| मण्डनदेव                     | १७४          | जाति                             | 988                        |
| चामुण्डराज                   | 908          | सामन्तसेन                        | , <b>5</b> 09              |
| विजयराज                      | <b>9</b> 04  | हेमन्तसेन<br>                    | <b>201</b>                 |
| परमारवंशकी उत्पत्ति          | 9 <b>७ ७</b> | विजयसेन                          | २०३                        |
| ४ पालवंश                     |              | नेपाल-संवत्                      | २०३                        |
| जाति और धर्म                 | 969          | बह्रालसेन                        |                            |
| द्यितविष्णु                  | १८२          | लक्ष्मणसेन-संवत्                 | २०४                        |
| दायतापण् <u>य</u><br>वप्यट   | 962          | लक्ष्मणसेन<br>                   | <b>२</b> ९२                |
|                              | १८२          | उमापतिधर                         | 290                        |
| गोपाल ( प्रथम )              | १८३          | शरण<br>गोवर्धन                   | २ <b>१८</b><br>२ <b>१८</b> |
| धर्मपाल<br><del>डेक्स</del>  | 96           |                                  | २१८<br>२१९                 |
| देवपाल                       |              | जयदेव                            | 298                        |
| विग्रहपाल ( प्रथम )          | 960          | हलायुध                           | 2.1.2                      |

### ( 38 )

| विषय.                   | ष्ट्रष्टांक. | . विषय.                    | प्र <mark>ष्टांक</mark> . |
|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| श्रीधरदास '             | २१९          | . वीर्यराम                 | <b>२३३</b>                |
| साधवसेन                 | २२०          | <b>3</b>                   | ्रस्<br>२३४               |
| <b>केशवसेन</b>          | २२०          | दुर्लभराज (तृतीय)          | <br>२३४                   |
| विश्वरूपसेन             | २२०          | वीसलदेव (विग्रहराज तृती    | य) २३५                    |
| दनौजमाधव                | <b>२२</b> २  | पृथ्वीराज (प्रथम )         | २३६<br>२३६                |
| अन्यराजा                | २२३          | अजयदेव                     | २२६<br>२३६                |
| समाप्ति                 | २२३          | अर्णोराज                   | <sup>५२५</sup><br>२३९     |
| सेनवंशी राजाओकी वंशावली | २२४          | जगदेव                      | २४२                       |
| • ६ चौहान-वंश           |              | विप्रहराज ( वीगलदेव चतुर्थ | ) २४३                     |
| <b>उत्पत्ति</b>         | २२५          | अमरगांगेय                  | २४६                       |
| राज्य                   | २२७          | पृथ्वीराज ( द्वितीय )      | २४७                       |
| चाहमान                  | २२८          | सोमेश्वर                   | २४८                       |
| वासुदेव                 | २२८          | पृथ्वीराज ( तृतीय )        | <b>ર</b>                  |
| सामन्तदेव               | २२८          | <b>इरिराज</b>              | २६१                       |
| जयराज ( जयपाल )         | २२९          | रणथंभोरके चौहा             |                           |
| विप्रहराज ( प्रथम ) 🔒   | २२९          | गोविन्दराज                 | २६३                       |
| चन्द्रराज ( प्रथम )     | <b>३</b> २९  | बाल्हणदेव                  | २ <b>६३</b>               |
| गोपेन्द्रराज            | २२९          | प्रह्लाद्देव               | `                         |
| दुर्रुभराज              | २३०          | वीरनारायण                  | २६४                       |
| गूबक ( प्रथम )          | २३०          | याग्भटदेव ( बाहड़देव )     | २६५                       |
| चन्द्रराज (द्वितीय)     | २३०          | जैत्र <b>सिं</b> ह         | २ <i>६</i> ८              |
| गूवक (द्वितीय)          | २३१          | हम्मीर                     | २६९                       |
| चन्द्नराज               | २३१          | छोटाउदयपुर् और)            | •                         |
| वाक्पतिराज ( प्रथम )    | <b>२३</b> १  | वरियाक चौहान               | 308                       |
| सिंहराज                 | २३ १         | सांभरके चौहानोंका नकशा     | २८१                       |
| विप्रहराज ( द्वितीय )   | २३२          | रणथंभारके चौहानोंका नकशा   | २८३                       |
| दुर्लभराज (द्वितीय)     | २३३          | नाडोल और जालोरके           | चौहान                     |
| गोविन्दराज              | २३३          | लक्ष्मण                    | २८४                       |
| वाक्यतिराज (द्वितीय )   | <b>२३</b> ३  | शोभित                      | २८५                       |
| •                       |              | • ::                       | 107                       |

| विषय.                       | ·पृष्ठांक.   | विषय.                                    | पृष्ठांक.             |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------|
| बलिराज                      | २८६          | नाडोलके चौहानोंका नकशा 🔸                 |                       |
| विग्रह्पाल                  | २८६          | जालोरके चौहानांका नकशा                   | ३१७                   |
| महेन्द्र ( महीन्दु )        | २८६          | चंद्रावतीके देवड़ा चौ                    |                       |
| अणहिल                       | २८७          | मानसिंह                                  | ३१८                   |
| बाळप्रसाद                   | २८९          | प्रतापर्सिह                              | ३१८                   |
| जेन्द्रराज                  | २८९          | वीजड़                                    | .३ <b>१</b> ८<br>३१८  |
| वृथ्वीपाल<br>वृथ्वीपाल      | <b>२</b> ९०  | <i>लुं</i> ड <b>(</b> लुंभा )<br>तेजसिंह | ₹ 1 <i>~</i><br>3 9 ९ |
| जोजलदेव<br>जोजलदेव          | २९०          | ताणात्त्<br>कान्हड़देव                   | ર્વર                  |
| रायपाल                      | २९ <b>१</b>  | परिशिष्ट                                 |                       |
| संवयाल<br>अक्षराज           | <b>૨</b> ९૧  | धौळपुरके चौहान                           | ३२०                   |
|                             | २ <b>५</b> ३ | भडोचके चौहान                             | ३२०                   |
| कटुकराज                     | ર <b>ે</b> ૧ | चौहानोंके वर्तमान राज्य                  | ३२०                   |
| आल्हणदेव                    |              |                                          |                       |
| केल्हण                      | २९६          | ई० स०१ ५० के समयका अ                     | <b>ान्ध्रों</b>       |
| <b>ज्</b> यतसिंह            | २९७          | और क्षत्रपाँके राज्यका नकशा              | 9                     |
| घाँधलदेव                    | २९८          | क्षत्रपोंके लेखें। और सिक्कों आ          | दिमें                 |
| नाड़ोलके चौहानोंका वंशवृक्ष | २९९          | मिले हुए ब्राह्मी अक्षरोंका नक           | झा १०                 |
| (जालोरके सोनगरा             | चौहान )      | क्षत्रपोंके समयके खरोष्ट्री अक्षरे       | ांका ः                |
| कीर्तिपाल<br>कोर्तिपाल      | ३०१          | नक्शा                                    | 90                    |
| समरसिंह                     | ३०३          | पश्चिमी क्षत्रपोंका वंशवृक्ष             | े ३ <b>६</b><br>-ऽ    |
| उदयसिंह '                   | ३०३          | क्षत्रप् और महाक्षत्रप होनेके व          | 1पे ३६<br>८४          |
| चाचिगदेव<br>-               | રે ૦ હ       | आबूके परमारोंका वंशवृक्ष                 |                       |
| सामकासिंह                   | ३०८          | आवूके परमारोंकी वंशावली                  | ८४<br>१७६             |
|                             | ३०८          | मालेके परमारीका वंशवृक्ष                 | १७६                   |
| कान्हड़देव                  | ₹99°         | मालवेके परमारोंका वंशावली                | १९६                   |
| मालदेव                      |              | पालवाशियोंका वंशवृक्ष                    | 174<br>228            |
| वनवीरदेव                    | 303          | सेनवंशियोंका वंशवृक्ष                    | 7.7.•<br>7.67         |
| रणवीरदेव                    | ३ 9 ३        | सांभरके चौहानोंका वंशवृक्ष               |                       |
| सांचोरकी शाखा               | 3 88         | रणथंभोरके चौहानोंका वंशवृक्ष             | 1 400                 |

# शुद्धाशुद्धपत्र । क्रिस्टिक

| व्रव | पंक्ति     | अशुद्ध                 | गुद                         |
|------|------------|------------------------|-----------------------------|
| २    | <b>२</b> ४ | İ. R. A. S.            | J. R. A. S.                 |
| ४    | २४         | ( टिप्पणी )            | ×                           |
| . 93 | <b>e</b> , | छहरातस                 | क्षहरातस                    |
| 94   | <b>୧</b> , | चटनस                   | चटनस                        |
| 94   | २४         | लेखसे                  | लेखमें '                    |
| २८   | 90         | दामसेनपुत्रस           | दामसेनस पुत्रस              |
| ३७   | १७         | अन्ध                   | आन्त्र                      |
| ३८   | <b>9</b> 3 | <b>५</b> ३२            | 439                         |
| -    | २४         | <b>g</b> . 264         | p. 294                      |
| ३९   | • 99       | <b>६</b> ६ <b>६</b> •  | ६६७                         |
| ४३   | 94         | योह <b>ला</b>          | नोहला                       |
| ४३   | २५ •       | Iud; 252,              | Ind; 259                    |
| 88   | 90         | ८-कोक्कल               | ८-कोकल्ल                    |
| ४९   | 9 €        | कलिरूप                 | कालरूप                      |
| ५०   | २          | ( वि० सं० १९१९ )       | (वि० सं० १९७९)              |
| 40   | १७         | लक्ष्मदेवने त्रिपुरीपर | लक्ष्मदेवके लेखसे पाया जाता |
|      |            |                        | है कि उसने त्रिपुरी पर      |
| ५१   | 94         | आल्हणदेवीने एक         | आल्हणदेवीने नर्मदाके तटगर   |
|      |            |                        | ( भेड़ाघाटमें ) एक          |
| 40   | ч.         | दो                     | तीन                         |
| 46   | २४         | c. a. s. r. 17, 76     | Ar Sur. India vol.,         |
|      |            | and 17 p. x x          | 17, p. x x                  |

| वृञ्च       | पंक्ति                  | <b>अ</b> शुद्ध    |   |    | शुद्ध .                              |
|-------------|-------------------------|-------------------|---|----|--------------------------------------|
| 45          | फुटनोट नं० <sup>'</sup> | 9                 |   |    | Ind, Ant., Vol. XXII                 |
|             |                         |                   |   |    | P. 82.                               |
| 45          | •                       | P. 49             |   |    | P. 47.                               |
| Ęo          |                         | सुवर्षावृष्यज     |   |    | सुवर्ण ऋषध्वज                        |
| ६३          |                         | शत्रुके           |   |    | शत्रु ।                              |
| ६६          |                         | निपुण थे          |   | ,  | निपुण थे                             |
| ६६          | फुटनोट                  |                   | ( | ۹) | Mysore Inscriptions,<br>P. 330.      |
|             |                         |                   | ( | २) | Shravan Belgola Inscriptions no. 56. |
| ६८          | 9 å                     | अनीत              |   |    | आनीत                                 |
| ওপ          | 98                      | यंभुलादुद         |   |    | यं मूलादुद                           |
| ७१          | फुटनोट                  |                   | ( | ۹) | Ep. Ind. Vol. X P. 11                |
| ७३          | ٧                       | द्विजातियोंक      |   |    | द्विजाति योटके                       |
| ७४          | Ę                       | 9990 (90६9)       |   |    | १९९६ (१०५६)                          |
| ७६          | २४                      | गत्वा             |   |    | मत्वा                                |
| ৩৫          | २६                      | अगस्त             |   |    | सितंबर :                             |
| ८२          | 9                       | १३०३              |   |    | १३०९                                 |
| ८३          | ે રૂ                    | वर्मागा           |   |    | वर्माण                               |
| , 68        | २३                      | <b>99</b> ६३      |   |    | १९६२                                 |
| ९ १         | 98                      | [ & ]             |   |    | [ 8 ]                                |
| ۹۰ <b>۵</b> | 96                      | राजपुतानेकी       |   |    | राजपूतोंकी                           |
| 924         | 9,                      | असम्भव सिद्ध नहीं |   |    | सम्भव सिद्ध नहीं होता                |
| १२७         | 9                       | ३°-४९ उत्तर और    |   |    | ३३°-११' उत्तर और                     |
|             |                         | ७५°-११ पूर्व      |   |    | ७५°∸१ <b>१</b> ' पूर्व               |
| 988         | 98                      | ( )               |   |    | ( २ )                                |
| 144         | 95                      | ( ¢ )             |   |    | [5]                                  |

| इड    | पंक्ति  | <b>अशुद्ध</b>        | ' যুক্ত                         |
|-------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 980   | २४      | 256                  | 259                             |
| १५२   | २५      | 398                  | 368                             |
| १७९   | ų       | श्रण्डेन्नि          | श्रण्डोमि                       |
| 963   | 98      | देहदेवी              | देहदेवी                         |
| २०४   | v       | '' सन                | " हिजरी सन्                     |
| २०४   | २१      | शक संवत्             | गत शक संवत्                     |
| २०५   | 9       | गैत कलियुग           | गेत शक                          |
| २०५   | ર       | कार्तिक–             | अमान्तमासकी कार्तिक             |
| २९०   | 8       | 8000                 | 800                             |
| २२४   | ٤       |                      | नेपालका राजा नान्यदेव विजय-     |
|       |         |                      | संनका समकालीन था।               |
| २२४   | 94      | •                    | वि० सं० १३३७ में दनुजमा-        |
|       |         |                      | थव था और देहलीका <b>बाद</b> शाह |
|       |         |                      | बलवन उसका समकालीन था            |
| २२५•  | 94      | भायम                 | प्रारम्भ                        |
| २३६   | 92      | रासच्चुदेवि          | रासल्रदेवी                      |
| २३६   | फुटनेाट | Prof. pittrson's 4th | Prof. pittrson's 4th            |
| •     |         | report, P. 87.       | report P. 8.                    |
| २३९   | ₹       | जयदेव                | अजयदेव                          |
| 5.8.6 | 99      | 192 <sup>2</sup>     | १२२५                            |
| २७३   | २०      | जवाबसे               | जषानसे                          |
| २९०   | 8       | आडवा                 | आउवा                            |
| २९१   | 99      | भाइपद् कृष्णा ८      | ज्येष्ठ शुक्रा ५                |
| २९६   | 90      | <b>देवमे</b> तत्     | <b>देवम</b> तमेतत्              |
| २९७   | 94      | चाल्हणदेवी           | जात्हणदेवी                      |
| २९७   | 29      | राज-पुत्र            | महाराज-पुत्र                    |
| 296   | २       | नहरवालेको            | ×                               |

| इड           | पंक्ति     | अशुद्ध          | शुद्ध                     |
|--------------|------------|-----------------|---------------------------|
| २९८          | 3          | डोलके रास्ते    | नाडोलके रास्ते नहरवाले तक |
| ३०१          | फुटनोट     | Vol. I, P. 170. | Vol. II, P. 230.          |
| ३०३          | 94         | <b>था</b>       | <b>યાં</b>                |
| ३०७          | २१         | भतीजे           | चवेरे भाई                 |
| ३०९          | Ly         | <i>७</i> ३      | ७०३                       |
| 308          | ७,९,१२,२१, | नेहरदेव         | कान्हड्देव                |
| ३०९          | २३         | चार पड़ावतक     | ×                         |
| ३०९          | फुटनोट(२)  | -71             | ×                         |
| ३१०          | 8          | नेहरदेवको       | कान्हडदेवको               |
| ३१४          | 8          | सोमितका         | सोभितका                   |
| ₹ <b>9</b> ४ | ų          | और संप्रामसिंह  | और उसका संग्रामसिंह       |
| ३१७          | Ę          | वि० सं० १२१८    | ×                         |
| ३१८          | 92         | टोकरा           | टोकराँ                    |

नोट—इनके सिवाय अक्षर मात्रा आदि उलट-पुलट जानेसे तथा दृष्टिदोषसे और भी जो अशुद्धियाँ रह गई है उन्हें पाठकगण सुधार कर पढ़नेकी कृपा करें।

## १ क्षत्रप-वंश।

क्षत्रप-इाब्द । यद्यपि 'क्षत्रप' शब्द संस्कृतका सा प्रतीत होता है, ओर इसका अर्थ भी क्षत्रियोंकी रक्षा करनेवाला हो सकता है। तथापि असलमें यह पुराने ईरानी ( Persian ) 'क्षप्रपावन ' शब्दका संस्कृत-रूप है। इसका अर्थ पृथ्वीका रक्षक है। इस शब्दके 'खतप' (खतप), छत्रप और छत्रव आदि प्राकृत-रूप भी मिलते हैं।

संस्कृत-साहित्यमें इस शब्दका प्रयोग कहीं नहीं मिलता । केवल पहले पहल यह शब्द भारत पर राज्य करनेवाली एक विशेष जातिके राजा-ओंके मिक्कों और ईसाके पूर्वकी दूसरी शताब्दीके लेखोंमें पाया जाता है।

ईरानमें इस शब्दका प्रयोग जिस प्रकार सम्राट्के सूबेदारके विषयमें किया जाता था, भारतमें भी उसी प्रकार इसका प्रयोग होता था। केवल विशेषता यह थी कि यहाँ पर इसके साथ महत्त्व-सूचक 'महा' शब्द भी जोड़ दिया जाता था। भारतमें एक ही समय और एक ही स्थानके क्षत्रप और महाक्षत्रप उपाधिधारी भिन्न भिन्न नामोंके सिके मिलते हैं। इससे अनुमान होता है कि स्वाधीन शासकको महाक्षत्रप और उसके उत्तराधिकारी—युवराज—को क्षत्रप कहते थे। यह उत्तराधिकारी अन्तमें स्वयं महाक्षत्रप हो जाता था।

सारनाथसे कुशन राजा कनिष्कके राज्यके तीसरे वर्षका एक लेखें मिला है। इससे प्रकट होता है कि महाक्षत्रप सर पर्लान कनि-ष्कका सूचेदार था। अतः यह बहुत सम्भव है कि महाक्षत्रप होने पर भी ये लोग किसी बड़े राजाके सुबेदार ही रहते हों।

पृथक् पृथक् वंश । ईसाके पूर्वकी पहली शताब्दीसे ईसाकी चौथी शताब्दीके मध्य तक भारतमें क्षत्रपोंके तीन मुख्य राज्य थे, दो उत्तरी और एक पश्चिमी भारतमें । इतिहासज्ञ तक्षशिला ( Taxila उत्तर-पश्चिमी पञाब ) और मथुराके क्षत्रपोंको उत्तरी क्षत्रप तथा पश्चिमी भारतके क्षत्रपोंको पश्चिमी क्षत्रप मानते हैं।

राज्य विस्तार। ऐसा प्रतीत होता है कि ईसाकी पहली शताब्दीके उत्तरार्धमें ये लोग गुजरात और सिन्धसे होते हुए पश्चिमी मारतमें आये थे। सम्भवतः उस समय ये उत्तर-पश्चिमी मारतके कुशन राजाके स्वेदार थे। परन्तु अन्तमें इनका प्रभाव यहाँतक बढ़ा कि मालवा, गुजरात, काठियावाड, कच्छ, सिन्ध, उत्तरी कोंकन और राजपूतानेके मेवाड, मारवाड, सिरोही, झालावाड, कोटा, परतापगढ़, किशनगढ़, दूगरपुर, बाँसवाड़ा और अजमेरतक इनका अधिकार होगयाँ।

जाति । ययपि पिछले क्षत्रपोंने बहुत कुछ भारतीय नाम धारण कर लिये थ, केवल 'जद ' ( घ्सद ) और 'दामन ' इन्हीं दो शब्दोंसे इनकं वेदेशिकता प्रकट होती थी, तथापि इनका विदेशी होना सर्वसम्मत है । सम्मवतः ये लोग मध्य एशियासे आनेवाली शक-जातिके थे ।

भूष इ., नहपान और चष्टनके सिक्कोमें खरोष्ठी अक्षरोंके होनेसे तथा नहपाल, चप्टन, इसमोतिक, दामजद आदि नामांसे मा इनका विदेशी होना ि सिद्ध है।

<sup>( ¿</sup> i R. A. S., 1903, p. I.

<sup>(?)</sup> Ep. Ind., Vol. VIII p. 36.

नासिकसे मिले एक लेखमें क्षत्रप नहपानके जामाता उपवदातको शक लिखाँ है। इससे पाया जाता है कि, यद्यपि करीब २०० वर्ष भारतमें राज्य करनेके कारण इन्होंने अन्तमें भारतीय नाम और धर्म प्रहण कर लिया था और क्षत्रियोंके साथ वैवाहिक सम्बन्ध भी करने लग गये थे, तथापि पहलेके क्षत्रप वैदिक और बौद्ध दोनों धर्मोंको मानते थे और अपनी कन्याओंका विवाह केवल शकोंसे ही करते थे।

भारतमें करीब २०० वर्ष राज्य करनेपर भी इन्होंने 'महाराजाधिराज' आदि भारतीय उपाधियाँ ब्रहण नहीं की ओर अपने सिक्कोंपर भी शंक-संवत् ही लिखवाते रहे । इससे भी पूर्वोक्त बातकी पृष्टि होती है ।

रिवाज ! जिस प्रकार अन्य जातियों में पिताके पीछे बड़ा पुत्र और उसके पीछे उसका लड़का राज्यका अधिकारी होता है उस प्रकार क्षत्रपाँके यहाँ नहीं होता था। इनके यहाँ यह विलक्षणता थी कि पिताके पीछे पहले बड़ा पुत्र, और उसके पीछे उससे छोटा पुत्र । इसी प्रकार जितने पुत्र होते थे वे सब उमरके हिसाबसे क्रमश: गड़ी पर बैठते थे । तथा इन सबके मेर चुकने पर यदि बड़े भाईका पुत्र होता तो उसे अधिकार मिलता था। अत: अन्य नरेशोंकी तरह इनके यहाँ राज्याधिकार सदा बड़े पुत्रके वंशमें ही नहीं रहता था।

राक-संवत् । फर्मुसन साहवका अनुमान हे कि शक-संवत् कनिष्कने चलाया था । परन्तु आज कल इसके विरुद्ध अनेक प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं । इनमें मुख्य यह है कि कनिष्क शक-वंशका न होकर कुशन-वंशका था । लेकिन यदि ऐसा मान लिया जाय कि यह संवत् तो उसीने प्रचलित किया था, परन्तु क्षत्रपाँके अधिकार-प्रसारके साथ ही इनके लेखदिकोंमें लिखे जानेसे सर्वसाधारणमें इसका प्रचार हुआ, और इसी कारण,इसके चलाने वाले कुशन राजाके नाम पर इसका

<sup>(</sup>ξ) Ep. Ind., Vol. VIII. p. 85.

नामकरण न होकर, इसे प्रसिद्धिमें ठानेवाले शकोंके नाम पर्बहुआ, ते किसी प्रकारकी गड़बड़ न होगी। यह बात सम्भव भी है। परन्तु अमी तक पृरा निश्चय नहीं हुआ है।

बहुतसे विद्वाद इसको प्रतिष्ठानपुर (दक्षिणके पैठण) के राजः शालिवाहन (सातवाहन) का चलाया हुआ मानते हैं। जिनप्रभस्रि राचित कल्पप्रदीपसे भी इसी मतकी पृष्टि होती है।

अलबेर्साने लिखा है कि शक राजाको हरा कर विऋमादित्यने ही उस विजयकी यादगारमें यह संवत् प्रचलित किया था।

कच्छ और काठियावाड्से मिले हुए सबसे पहलेके शक-संवत् ५२ से १४६ तकके क्षत्रपोंके लेखों में और करीव शक-संवत् १०० से शक-संवत् ३१० तकके सिक्कोंमें केवल संवत् ही लिखा मिलता है. उसके साथ साथ 'शक 'शब्द नहीं जुड़ा रहता।

पहले पहल इस संवत्के साथ शक-शब्दका विशेषण वराहमिहिर-रचित संस्कृतकी पञ्चसिद्धान्तिकामें ही मिलतः है। यथा— •

" सप्ताश्विवेदसंख्यं शककालमपास्य चैत्रशुक्कादौ "

इससे प्रकट होता है कि ४२७ वें वर्षमें यह संवत् शक्-संवत्के नामसे प्रसिद्ध हो चुका था। तथा शक-संवत् १२६२ तकके लेखें। और ताम्रपत्रोंसे प्रकट होता है कि उस समय तक यह शक-संवत् ही लिखा जाता था; जिसका 'शक राजाका संवत्' या शकोंका संवत् ये दोनों ही अर्थ हो सकते हैं।

शक-संवत् १२७६ के यादव राजा बुक्कराय प्रथमके दानपत्रमें इसी संवत्के साथ शालिवाहन (सातवाह्न) का भी नाम जुड़ा हुआ मिला है। यथा—

W. Billiam

<sup>(</sup>१) Eq. Iud., Vol. VIII, p. 42.

### 'नृपशालिवा**हन शर्क १**२७६'

इससे प्रकट होता है कि ईसवी सन्की १४ वीं शतान्दीमें दक्षिण-वालोंने उत्तरी भारतके मालवसंवत्के साथ विक्रमादित्यका नाम जुड़ा हुआ देखकर इस संवत्के साथ अपने यहाँकी कथाओंमें प्रसिद्ध राजा शालिवाहन (सातवाहन) का नाम जोड़ दिया होगा।

यह राजा आन्ध्रमृत्य-वंशका था। इस वंशका राज्य ईसवी सन् पूर्वकी दुसरी शताब्दीसे ईसवी सन् २२५ के आसपास तक दक्षिणी भारत पर रहा। इनकी एक राजधानी गोदावरी पर प्रतिष्ठानपुर भी था। इस वंशके राजाओंका वर्णन वायु, मत्स्य, ब्रह्माण्ड, विष्णु और भागवत आदि पुराणोंमें दियाहुआ है। इसी वंशमें हाल शातकणीं बड़ा प्रामिद्ध राजा हुआ था। अतः सम्भव है कि दक्षिणवालोंने उसीका नाम संवत्के साथ लगा दिया होगा। परन्तु एक तो सातवाहनके वंश जोंके शिला-लेखोंमें केवल राज्य-वर्ष ही लिखे होनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने यह संवत् अचलित नहीं किया था। दूसरा, इस वंशका राज्य अस्त होनेके बाद करीब १९०० वर्ष तक केंहीं भी उक्त संवत्के साथ जुड़ा हुआ शालि-वाहनका नाम न मिलनेसे भी इसी बातकी पृष्टि होती है। कुछ विद्वान इस संवतको तुरुष्क (कुशन) वंशी राजा कनिष्कका, कुछ क्षत्रप नहपानका, कुछ शक राजा वेन्सकी ओर कुछ शक राजा अय (अज—Azeo) का प्रचलित किया हुआ मानते हैं। परन्तु अभी तक कोई बात पूरी तोरसे निश्चित नहीं हुई है।

शक-संवत्का प्रारम्भ विक्रम-संवत् १३६ की चैत्रशुक्का प्रतिपदाको हुआ था, इस ठिए गत शक-संवत्में १३५ जोड़नेसे गत चैत्रादि विक्रम-संवत् और ७८ जोड़नेसे ईसवी सन्त आता है। अर्थात् शक-संवत्का और विक्रम-संवत्का अन्तर १३५ वर्षका है, तथा शक-संवत्का और

<sup>(8)</sup> K. list of Inses. of S. India, p. 78, No. 455.

ईसवीसनका अन्तर करीब ७८ वर्षका है, क्योंकि कभी कभी ७९ जोड़नेसे ईसवीसन् आता है।

भाषा । नहपानकी कन्या दक्षमित्रा और उसके पति उषवदात और पुत्र मित्रदेवके लेख तो प्राकृतमें हैं। केवल उषवदातके बिना संवतके एक लेखका कुछ भाग संस्कृतमें हैं। नहपानके मंत्री अयमका लेख भी प्राकृतमें हैं। परन्तु सद्दामा प्रथम, स्द्रसिंह प्रथम, और स्द्रसेन प्रथमके लेख संस्कृतमें हैं। तथा भूमकसे लेकर आजतक जितने क्षत्रपांके सिक्के मिले हैं उन परके एकाध लेखको छोड़कर वाकी सबकी भाषा प्राकृत-मिश्रित संस्कृत हैं। इनमें बहुधा प्रधा विभक्तिके 'स्य' की जगह 'स' होता है। किसी किसी राजाके दो तरहके सिक्के भी मिलते हैं। इनमेंसे एक प्रकारके सिक्कोंमें तो प्रधा विभक्तिका दोतक 'स्य' या 'स' लिखा रहता है और दूसरोंमें समस्त पद करके विभक्तिके चिह्नका लोप किया हुआ होता है। यथा—

पहले प्रकारके — रुद्रसेनस्य पुत्रस्य या रुद्रस्यसर् पुत्रसः। दूसरे प्रकारके — रुद्रसेनपुत्रस्य ।

इन सिक्कोंमें एक विलक्षणता यह भी है कि, 'राज्ञो क्षत्रपस्य ' पदमें कवर्गके सम्मुख होने पर भी सन्धि-नियमके विरुद्ध राज्ञः के विसर्गकों ओकारका रूप दिया हुआ होता है। इनका अलग अलग सुलासा हाल प्रत्येक राजाके वर्णनमें मिलेगा।

लिपि। क्षत्रपांके सिकों और लेखों आदिके अक्षर बाह्मी लिपिके हैं। इसीका परिवर्त्तित रूप आजकलकी नागरी लिपि समझी जाती है। परन्तु भूमक, नहपान और चप्टनके सिकों पर बाह्मी और सरोष्टी दोनों लिपियोंके लेख हैं और बादके राजाओंके सिकों पर केवल बाह्मी लिपिके

<sup>(</sup>१) कुप्वोः ँक ँ पौ च (अ०८। ३।३७)

हैं। पूर्वोक्त खरोष्ठी लिपि, फ़ारसी अक्षरोंकी तरह, दाई तरफ़से बाँई तरफ़को लिखी जाती थी।

इनके समयके अङ्कोंमें यह विरुक्षणता है कि उनमें इकाई, दहाई आदि-का हिसाब नहीं है। जिस प्रकार १ से ९ तक एक एक अङ्कवा बोधक अरुग अरुग चिद्ध है, उसी प्रकार १० से १०० तकका बोधक भी अरुग अरुग एक ही एक चिद्ध है। तथा सौके अङ्कमें ही एक दो आदिका चिद्ध और रुगादेनेसे २००, २०० आदिके बोधक अङ्क हो जाते हैं।

. उदाहरणार्थ, यदि आपको १५५ लिखना हो तो पहले सोका अङ्क लिखा जायगा, उसके बाद पचासका और अन्तमें पाँचका। यथा— १००+५०+५=१५५

आगे क्षत्रपेंकि समयके बाह्मी अक्षरों और अङ्क्षेत्री पहचानके लिए उनके नक्शे दिये जाते हैं; उनमें प्रत्येक अक्षर और अङ्क्ष्के सामने आधुनिक नागरी अक्षर लिखा है। आशा है, इससे संस्कृत और हिन्दींके विद्वान भी उस समयुके लेखों, ताम्रपत्रों और सिक्कोंको पदनेमें समर्थ होंगे।

इसीके आगे खरोही अक्षरोंका भी नक्ज़ा लगा दिया गया है, जिससे उन अक्षरोंके पढ़नेमें भी सहायता मिलेगी।

**छेखा ।** अवतक इनके केवल १२ लेख मिले हैं। ये निम्नालिखित पुरुषोंके हैं—

उषवदात-( ऋषभदत्त )-यह नहपानका जामाता था। इसके ४ लेख मिले हैं। इनमेंसे दोमें तो संवत् है ही नहीं और तीसरेमें दूट गया है। केवल चैत्र-शुक्का पूर्णिमा पढ़ा जाता है । तथा चौथे लेखमें शक-संवत् ४१, ४२ और ४५ लिखे हैं। परन्तु यह लेख श० सं० ४२ के वैशाखमासका है।

<sup>( ? ) {</sup> Ep. Ind., Vol. VIII, p. 78, Ep. Ind., Vol. VII, p. 57,

<sup>(3)</sup> Ep. Ind., Vol. VIII, p. 85, (3) Ep. Ind., Vol. VIII, p.

दक्षित्रा—यह नहपानकी कन्या और उपर्युक्त उपवदात्वकी स्त्री थी। इसका १ लेख मिला है ।

मित्र देवणक-( मित्रदेव )--यह उपवदातका पुत्र था। इसका भी एक लेख मिला है ।

अयम ( अर्यमन् )---यहः वत्सगोत्री बाह्मण और राजा महाक्षत्रप स्वामी नहपानका मन्त्री था । इसका शक-संवत् ४६ का एक छेख मिळा है<sup>3</sup> ।

रुद्रदामा प्रथम—यह जयदामाका पुत्र था। इसके समयका एक लेख राक-संवत् ७२ मार्गशीर्ष-कृष्णा प्रतिपदाका मिला है ।

**रुद्रसिंह** प्रथम—यह रुद्रदामा प्रथमका पुत्र था। इसके समयके दो लेख मिले हैं। इनमेंसे एक हाक-संवत् १०२ वैशाख हाक्का पत्रमीका और दूसरा चेत्र शुक्का पत्रमीका है<sup>ह</sup>। इसका संवत् दृष्ट गया है।

रुद्रसेन प्रथम—यह रुद्रसिंह प्रथमका पुत्र था। इसके समयके २ लेख मिले हैं। इनमें पहला शक-संवत् १२२ वैशाख कृष्णा पत्रमीका अार इसरा शक-संवत् १२७ ( या १२६ ) भाद्रपद कृष्णा पत्रभीका हैं।

सिक्के । भूमक और नहपान क्षहरत-वंशी तथा चष्टन और उसके वंशज क्षत्रपवंशी कहलाते थे !

भृमकके केवल ताँबेके सिक्के मिले हैं। इन पर एक तरफ नीचेकी तरफ फलकवाला तीर, वज्र और खरोष्ठी अक्षरोंमें लिखा लेख तथा दूसरी तरफ सिंह, धर्म-चक्र और ब्राह्मी अक्षरोंका लेख होता है।

<sup>(§)</sup> Ep. Ind., Vol. VIII, p. 81, (§) Ep. Ind., Vol. VIII p. 56, (§) J. Bo. Br. Roy. As. Soc., Vol. V, p. 169,

<sup>(</sup>y) Ep. Ind., Vol. VIII, p. 36, (y) Ind. Ant., Vol. X, p. 157,

<sup>( \(\</sup>xi\) J. R. A. S., 1890 p. 651, (\(\xi\)) J. R. A. S., 1890, p, 652.

<sup>(</sup>c) Ind. Ant., Vol. XII, p. 32,

क्षत्र में के लेखा भार पास्का आदि प्राप्तिले हुए ब्राह्मी अक्षा अन्तु शा

| 67-24          | A Color Color      | S & ( 14)                | न हुए ब्रोह्मायक्षा समस्या |
|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| तागरी<br>अक्षर | सूनगैक ममयद्गिम्हा | नाग्र()<br>१ <b>१</b> सर | भारते समय ही माही          |
| <b>⊅प्र</b>    | 47                 | .я                       | 8878 × A                   |
| <b>, XI</b>    | <del>ነ</del> ታ     | म                        | CUCHANTIAM                 |
| ₹ 5× 3         | :·                 | ₹                        | 15 3                       |
| {              | *                  | त                        | v v v v v v v              |
| 3              | nR L               | đ                        | S ASSAZ                    |
| ए जो           | Δ                  | şī                       | 9.00                       |
| क              | 2                  | 9                        | とは                         |
| स्व            | *                  | Ħ                        | कि प्रारंभ भारति           |
| म              | 7733               | ₹                        | 6 6 5 1 V V Vier           |
| 4              | MSUM               | 46]<br>A                 | f                          |
| -3             | 24 V.C             | की                       | J. J.                      |
| 3              | & b                | 3,                       | £ E                        |
| J              | EEE                | <b>季</b>                 | 3, 3                       |
| J.             | <i>}</i> -         | Ľ                        | IJ                         |
| S              | C                  | ¥                        | 19959999                   |
| 3              | 0 .                | रव                       | 2 \$ 6 6                   |
| 3              | 559                | 3                        | 13,                        |
| d              | 66                 | सु मू                    | m V                        |
| 01.            | T T                | त्रा                     | 2                          |
| đ              | አለክ d              | घ्स                      | \ w'                       |
| 81             | <b>©</b>           | JFT.                     | L BR                       |
| 4              | 2873               | M                        | E                          |
| ध              | G                  | ज़                       | 3 5 5 5                    |
| न              | 77177              | 50                       | 1 5 £                      |
| q              | 7 P                | नः                       | 1 %                        |
| 4              | D D                | 21                       | 1 3 "                      |
| พ              | Arj 3 m            | ₹)<br>3                  | €.                         |
|                | 1000               | 3                        | 1 34                       |

| क्षत्रयो                           | के हेरते केर सिद्धें आ                          | रमें कि                          | हे हुए ब्राह्मी प्रथमें प्रामक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आस्टर<br>आस्टर                     | धानपानं समय की श्राहरी<br>चित्रिके अ <b>स</b> र | ना गरी<br>अक्षर                  | जन्मी के समय की बाही<br>विधिके अक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                  | 3                                               | · স                              | પુ પ્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H                                  | الم الم                                         | 'nΠ                              | प्प .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                  | X                                               | न्त                              | \$ C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                  | j<br>x                                          | Я                                | ×2 ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| न                                  | à                                               | न्                               | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 20,2                                            | म                                | * 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                  | 133                                             | मा                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PO<br>33                           | Θ'<br>λ                                         | TH.                              | لميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37                                 | 2                                               | 好用田 罗丹南省 肾固点症 平台                 | THE SON HE WIND OF THE SON HE |
| हो                                 | (2)                                             | 3                                | W CI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                                  | ! *                                             | à                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 234                                | ر<br>د                                          | रा                               | f"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | \$.                                             | Pt .                             | مه کو کم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 豫                                  |                                                 | रु                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16                                 | ٥٠                                              | र्रत्.<br><b>स्</b> र्वर         | <b>¥</b> ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| .#i                                |                                                 | တ်                               | $	ilde{f}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3<br>3                             | 2                                               | 疗                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>`\$</b>                         | ~~ <u>~</u>                                     | म्या                             | <b>ં</b> ક્ષ્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **                                 | ね<br>え<br>な<br>び<br><b>と</b>                    | ब                                | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नार                                | G                                               | ध                                | <b>b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पी                                 | と                                               | 8                                | 3.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                  | У                                               | त्री                             | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 文母我五氏开具下回后等情中以及《自然的形 B. 五天然中野 巴西西斯 | الم والاراد                                     | का करण का का बन्धा है, कुल है है | THE TOTAL TO A SER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चे                                 | 71                                              | aı                               | A 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| at                                 | 373                                             | a                                | A t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b></b>                            |                                                 | t                                | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### शनवों के लेखें। केर तिकीं आदि में पिले का ही अपरों का नक शा

| नागरी       | सम्बर्धी से समय बीब्राह्मी                               | भागती      | क्षत्र में के मनस्की का हती |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| ग्रक्षर     | लिपिब्रे अक्टर                                           | अञ्चर      | रिवि के प्रदार              |
| 电流电阻 医甲基甲氏柱 | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | 医尼亚 医医 巴耳石 | तिने आते कि                 |

### क्षत्र पों के समय के यड़ों का नक्शा

| जिल्ला<br>जिल्ल | सम्बंदी हामच वे अंद | क्षेत्र.<br>इ.स. | धन्ती ने समय के छं क |
|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 8               | -cu                 | ₹2               | ឋ                    |
| 3 (             | · =                 | -80              | A                    |
| 3               | 22                  | ەنج              | J                    |
| 8               | <del>}</del>        | ¥0<br><b>€</b> 0 | \$                   |
| X               | F                   | 190              | *                    |
| ٤               | و و                 | Co               | တ                    |
| وب              | 3                   | €0               | <b>6</b> 0           |
| ٦               | 5                   | १००              | J                    |
| 5               | 3                   | 200              | 7                    |
| ર્•             | · *                 | 300              | <b>J</b> =           |
| २०              | 8                   |                  |                      |
|                 |                     |                  |                      |

| शत्रयो                | के सम्मग्र हे स्वरा                            | ינים <i>י</i> ראס       | सर्गे का नहरूत                          | - |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---|
| नागरी<br>अ <b>श</b> र | खरोषी अप्रतर                                   | नागरी<br>श्र <b>स</b> र | रब्रोष्ठीअसर                            |   |
| E E S                 | 13727<br>128<br>777<br>239                     | ដែល ២ ម                 | 775544 {4<br>4373794<br>77              |   |
| इ.                    | 37<br>334<br>545565<br>474<br>5844             | お 本 で 男/4               | 12222111221<br>77<br>7                  |   |
| ક<br>મ<br>મ<br>ર      | K<br>4 Y<br>F                                  | इंस्ट स्ट अ<br>इंस्ट अ  | 5 6 5 5 7 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 |   |
| ठ<br>अ<br>त           | ተ ተ<br>ሃ<br>55 ነጋ ያ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ<br>ሂ ሃ ሃ   | 是 专为此 称/专               | 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |   |
| दं<br>अ<br>अ<br>प     | \$\$\$65<br>33333<br>111445114<br>4544<br>4777 | 医四四位 制造政务 经分类的证据条       | H 4 4 45                                |   |
| ā<br>H                | ሃ<br>አክ                                        | ते तो                   | 4                                       |   |

क्षत्रपों के समय के (बरोष्ट्री अक्षरों का नक्षा नाग री अक्षर •गगरी अस्टार खरेरछी अश्चर खराष्ट्री अक्षर 面 明然 四年及以外的日本日本的年代后 图片以及 日本年 中日日 河南 đ るみ ħ 米するかとそれかい लि さらりかつコマル · 영 관 급 3 a व शि のルのセレダタカチェアラティママラ श्री के के कि 00 Ŀ th プラヤナ トナナシャング ハグケ 9व सि  $\mathcal{F}$ 田田田 在 在 多 意 言

नहपानके चाँदिके सिकोंमें एक तरफ राजाका मस्तक और ग्रीक अक्षरोंका लेख तथा दूसरी तरफ अधोमुख बाण, वल्ल और ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपिमें लेख रहता है। परन्तु इसके ताँवेके सिकों पर मस्तकके स्थानमें बुक्ष बना होता है।

इसी नहपानके चाँदीके कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जो असलमें इसके ऊपर वर्णित चाँदीके सिक्कोंके समान ही होते हैं परन्तु उन पर आन्ध्रवंशी राजा गौतमीपुत्र श्रीसातकणींकी मुहरें भी लगी होती हैं। ऐसे सिक्कों पर पूर्वोक्त चिह्नों या लेखोंके सिवा एक तरफ तीन चश्मों ( अर्थवृत्तों ) का चेत्य कि बना होता है जिसके नीचे एक सर्पाकार रेखा होती है और बार्झी लिपिमें " राजो गोतिम पुतस सिरि सातक-णिस " लिखा रहता है तथा इसरी तरफ उज्जियनीका चिह्न कि विशेष बना रहता है।

चष्टन ओर उसके उत्तराधिकारियों के चाँदी, ताँवे, सीसे आदि धातुओं के सिके मिलते हैं। इनमें चाँदीक सिके ही बहुतायतसे पाये जाते हैं। अन्य धातुओं के सिके अब तक बहुत ही कम मिले हैं। तथा उन प्रके लेख भी बहुधा संश्यात्मक ही होते हैं। उन पर हाथी, घोड़ा, बैल अथवा चैंस्पकी तसबीर बनी होती हैं और बाझी लिपिमें लेख लिसा रहता है। सीसे के सिके केवल स्वामी स्वयंतन तृतीय (स्वामी स्वयामा दितीयके पुत्र) के ही मिले हैं।

क्षत्रपींके चाँदीके सिक्के गोठ होते हैं। इनको प्राचीनकालमें कार्षा-पण कहते थे। इनकी तोल ३४ से ३६ ग्रेन अर्थात् करीब १४ रत्तीके होती है। नासिकसे जो उपवदातका झ० सं० ४२ वैशासका लेख मिला है उसमें ७०००० कार्षापणोंको २००० सुवर्णोंके वरावर लिखा

<sup>(?)</sup> P Ep. Ind., Vol, VIII. 82,

हैं। इससे सिद्ध होता है कि ३५ कार्षापणोंमें एक सुवर्ण ( उस्वक्तके कुशन-राजाओंका सोनेका सिक्का ) आता था। यदि कार्षापणका तोल ३६ येन (१४ रत्तीके क्रीब) और सुवर्णका तोल १२४ येन (६ मार्शे २ रत्तीके क्रीब) मानें तो प्रतीत होता है कि उस समय चाँदीसे सुवर्णकी क्रीमत क्रीब १० गुनी अधिक थी।

चष्टनसे लेकर इस वंशके सिकोंकी एक तरफ टोपी पहने हुए राजाकः मस्तक बना होता है। इन सिक्कों परके राजाके मुसकी आकृतियोंका आपसमें मिलान करने पर बहुत कम अन्तर पाया जाता है। इससे अनुमान होता है कि उस समय आकृतिके मिलान पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था।

नहपान और चष्टनके सिकोंमें राजाके मस्तकके इर्द गिर्द ग्रीक अक्ष-रोंमें भी लेख लिखा होता है। परन्तु चष्टनके पुत्र सददामा प्रथमके समयसे ये ग्रीक अक्षर केवल शोभाके लिए ही लिखे जाने लगे थे। जीव-दामासे क्षत्रपोंके सिकों पर मस्तकके पीछे ब्राह्मी लिपिमें वर्ष भी लिखे मिलते हैं। ये वर्ष शक-संवतके हैं।

इन सिकोंकी दूसरी तरफ नेत्य ( नौद्धस्तूप ) हैं होता है, जिसके नीचे एक सर्पाकार रेखा होती है। चेत्यकी एक तरफ चन्द्रमा और दूसरी तरफ तारे ( या सूर्य्य ) बने होते हैं। देखा जाय तो असलमें यह चैत्य मेरु-पर्वतका चिह्न है, जिसके नीचे गङ्गा और दाएँ बाएँ सूर्य्य और चन्द्रमा बने होते हैं। पूर्वोक्त चैत्यके गिर्द वृत्ताकार बाह्मी लिपिका लेख होता है। इसमें राजा और उसके पिताका नाम तथा उपाधियाँ लिखी रहती हैं। लेखके बाहरकी तरफ बिन्दुओंकर वृत्त बना होता है।

जक्दामाके ताँबेके सिकों पर ६ चश्मोंका चेत्य मिला हैं। परन्तु उसके नीचे सर्पाकार रेखा नहीं होती है।

क्षत्रपोंके इतिहासकी सामग्री। क्षत्रपोंके इतिहास लिखनेमें इनके केवल एक दर्जन लेखों तथा कई हजार सिक्कोंसे ही सहायता मिल सकती है। क्योंकि इनका प्राचीन लिखित विशेष वृत्तान्त अभी तक नहीं मिला है।

### भूमक ।

[ का० सं० ४९ ( ई० स० १९९=बि० सं० **१**७६ ) के पूर्व ]

शक संवत् ४१ ( ईसवी सन् १९९=विकमी संवत् १७६ के पूर्व श्रहरत-वंशका सबसे पहला नाम भूमक ही मिला है। परन्तु इसके सम-यके लेख आदिकोंके अब तक न मिलनेके कारण यह नाम भी केवल सिकों पर ही लिखा मिलता है।

उक्त भूमकके अब तुक ताँबेके बहुत ही थोड़े सिक्के मिछे हैं। इन पर किसी प्रकारका संवत् नहीं छिखा होता । केवल सीधी तरफ खरोष्ठी अक्षरोंमें " छहरदस छत्रपस भुमकस " और उलटी तरफ ब्राह्मी अक्षरोंमें " क्षहरातस क्षत्रपस भुमकस " लिखा होता है।

हम प्रस्तावनामें पहले लिख चुके हैं कि इसके सिक्कों पर एक तरफ अधोमुख बाण और बज्जके तथा दूसरी तरफ सिंह और चक्र आदिके चिह्न बने होते हैं। सम्भवतः इनमेंका सिंहका चिह्न ईरानियोंसे और चक्रका चिह्न बौद्धोंसे लिया गया होगा।

ययि इसके समयका कोई लेख अब तक नहीं मिला है तथािष इसके उत्तराधिकारी नहपानके समयके लेखसे अनुमान होता है कि भूम-कका राज्य शक-संवत् ४१ के पूर्व था।

### नहपान ।

[ **स० सं•** ४१——४६ ( ई० स**०** ११९—१२४ः= वि०सं० १७६—१८१ ) ]

यह सम्भवतः भूमकका उत्तराधिकारी था। यद्यपि अवतक इस विष-यका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है तथापि भूमकके और इसके सिक्कोंका मिलान करनेसे प्रतीत होता है कि यह भूमकका उत्तराधिकारी ही था।

इसकी कन्याका नाम दक्षमित्रा था । यह शकवंशी दीनिकके पुत्र उपवदात (ऋषभदत्तकी) की पत्नी थी। इसी दक्षमित्रासे उपवदातके मित्र देवणक नामक एक पुत्र हुआ था। हम पहले लिख चुके हैं कि उपवदातके ४ लेख मिले हें । इनमेंसे ३ नासिकसे और १ कार्लेसे मिला है। इसकी श्री दक्षमित्राका लेख भी नासिकसे और इसके पुत्रका कार्लेसे ही मिला है। पूर्वोक्त लेखोंमेंसे उपवदातके केवल एकही लेखमें शक-संवत् ४२ दिया हुआ है। परन्तु इसीमें बीलेसे शक-संवत् ४१ और ४५ भी लिख दिये गये हैं। उक्त लेखोंमें उपवदातको राजा शहरात श्रवण नहपानका जामाता लिखा है। परन्तु जुन्नरकी बोद्ध्युप्तासे जो शक-संवत् ४६ (ई० स० १२४=वि० सं० १८१) का नहपानके मन्त्री अयम ( अर्यमच् ) का लेख मिला है, उसमें नहपानके नामके पहले राजा महाक्षत्रप स्वामीकी उपाधियाँ लगी हैं। इससे प्रकट होता है कि उससमय—अर्थात् शक-संवत् ४६ में—यह नहपाने स्वतन्त्र राजा हो चका था।

इसका राज्य गुजरात, काठियावाड, कच्छ, माठवा और नासिकतक-के दक्षिणके प्रदेशोंपर फेठा हुआ था। इस बातकी पुष्टि इसके जामाता उपवदात ( कपभदत्त ) के ठेखसे भी होती है। नहुपानके समयके लेख शक-संवत् ४१ से ४६ (ई० स० ११९ से १२४=वि० सं० १७६ से १८१) तकके ही मिले हैं। अतः इसने कितने वर्ष राज्य किया था इस बातका निश्चय करना कितन है। परन्तु अनुमानसे पता चलता है कि शक-संवत् ४६ के बाद इसका राज्य थोड़े समयतक ही रहा होगा। क्योंकि इस समयके करीब ही आन्धवंशी राजा गौतमी-पुत्र शातकिणने इसको हरा कर इसके राज्यपर अधिकार कर लिया था और इसके सिक्कोंपर अपनी मुहरें लगवा वी थीं।

नहपानके सिक्कों पर ब्राह्मी लिपिमें "राज्ञो छहरातस नहपानस " और खरोष्ठी लिपिमें "रबो छहरतस नहपनस " लिखा होता है। परन्तु गौतमीपुत्र श्रीज्ञातकर्णिकी मुहरवाले सिक्कोंपर पूर्वोक्त लेखोंके सिवा ब्राह्मीमें "राज्ञो गोतिमिपुतस सिरि सातकाणिस" विशेष लिखा रहता है।

नहपानके चाँदी और ताँचेके सिक्के मिलते हैं। इन पर क्षत्रप और महाक्षत्रपकी उपाधियाँ, नहीं होतीं, परन्तु इसके समयके लेखोंमें इसके नामके आगे उक्त उपाधियाँ भी मिलती हैं।

इसका जामाता ऋषभदत्त (उषवदात ) इसका सेनापित था। ऋषभदत्त-के पूर्विश्चित लेखोंसे पाया जाता है कि इस (ऋपभदत्त ) ने मालवा-वालोंसे क्षत्रिय उत्तमभद्रकी रक्षा की थी। पुष्कर पर जाकर एक गाँव और तीन हजार गायें दान की थीं। प्रभासक्षेत्र (सोमनाथ—काठिया-वाड़ ) में आठ बाह्मण-कन्याओंका विवाह करवाया था। इसी प्रकार और भी कितने ही गाँव तथा सोने चाँदिके सिक्के बाह्मणों और बोद्ध भिक्षकोंको दिये थे, सरायें और घाट बनवाये थे, कुए खुदवाये थे, और सर्वसाधारणको नदी पार करनेके लिए छोटी छोटी नौकायें नियत की थीं।

#### चष्टन ।

[ श॰ सं॰ ४६--७२ (ई० सं० १२४--१५०:: वि० सं०१८१--२०७ ) के मध्य ]

यह इसमेर्तिकका पुत्र था। इसने नहपानके समयमें नष्ट हुए क्षत्रपोंके राज्यको फिर कायम किया।

ग्रीक-भूगोलज्ञ टालेमी ( Ptolemy ) ने अपनी पुस्तक्रमें चष्टनका उद्धेख किया है। यह पुस्तक उसने ई० स० १३० के करीब लिखी थी। इसीमें यह भी लिखा है कि उस समय पेंठन, आन्ध्रवंशी राजा विस्षिपुत्र श्रीपुलुमावीकी राजधानी थी। इससे प्रकट होता है कि चष्टन और उक्त पुलुमावी समकालीन थे।

चष्टनके ओर इसके उत्तराधिकारियोंके सिक्कोंको देखनेसे अनुमान होता है कि चष्टनने अपना नया राजवंश कायम किया था। परन्तु सम्भवतः यह वंश भी नहपानका निकटका सम्बन्धी ही था।

नासिककी बौद्धगुफासे वासिष्ठीपुत्र पुलुमावीके समयका एक लेख मिला हैं। यह पुलमावीके राज्यके १८ वें या ६९ वें वर्षका है। इसमें भौतमीपुत्र श्रीशातकर्णिको क्षहरत-वंशका नष्ट करनेवाला और शातवा-हन-वंशको उन्नत करनेवाला लिखा है। इससे अनुमान होता है कि शायद चष्टनको ग्रीतमीपुत्रने नहपानसे लीने हुए राज्यका सूबेदार नियत किया होगा और अन्तमं वह स्वाधीन होगया होगा।

चष्टनका अधिकार मालवा, गुजरात, काठियावाड् और राजपूतानेके कुछ हिस्से पर था। इसीने उज्जैनको अपनी राजधानी बनाया, जो अन्त तक इसके वंशाओंकी भी राजधानी रही।

इसके ओर इसके वशजोंके सिक्कांपर अपने अपने नामीं और उपा-भियोंके सिवा पिताके नाम और उपाधियाँ भी लिखी होती हैं। इससे

والمراجع والمنطقة والمنافئة والمنطقة والمنافزة 
<sup>(?)</sup> J. Bm. Br. Roy. As. Soc., Vol. VII, p. 51.

पता चुरुता है कि चप्टनका स्थापित किया हुआ राज्य क्षत्रप विश्वसेनके समय ( ई० स० ३०४ ) तक बराबर चलता रहा था। श० सं० २२७ ( ई० स० ३०५ ) में उस पर क्षत्रपरुद्रसिंह द्वितीयका अधिकार होगया था। यह स्द्रसिंह स्वामी जीवदामाका पुत्र था।

चष्टनके चाँदी और ताँबेके सिक्के मिले हैं। इनमेंके क्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्कांपर बाझी अक्षरोंमें "राज्ञो क्षत्रपस ध्समोतिकपुत्रस..." और महाक्षत्रप उपाधिवालों पर "राज्ञो महाक्षत्रपस घ्समोतिकपुत्रस चष्ट-नस " पढ़ा गया है। तथा खरोष्ठीमें कमशः "रञ्जो छ..." और " चटनस " पढ़ा जाता है।

हम पहले लिख चुके हैं कि चष्टनके और उसके वंशजोंके सिक्कांपर चेत्य बना होता है। इससे भी अनुमान होता है कि इसकी राज्यप्राप्तिसे आन्ध्रोंका कुछ न कुछ सम्बन्ध अवस्य ही था। क्योंकि नहपानको जीत कर आन्ध्रवंशी शातकर्णिने ही पहले पहल उक्त चैत्यका चिह्न उसके सिक्कोंपर लगवाया था।

यद्यपि चष्टनके तांबेके चौरस सिक्के भी मिले हैं। परंतु उन पर लिखा हुआ लेख साफ साफ नहीं पढ़ा जाता।

### जयदामा।

[ श्र० सं० ४६-७२ ( ई० स० १२४---१५०=वि• सं• १८१----२०७ ) के मध्य ]

यह चप्टनका पुत्र था। इसके सिक्कों पर केवल क्षत्रप उपाधि ही मिलती है। इससे अनुमान होता है कि या तो यह अपने पिताके जीते जी ही मर गया होगा या अन्धोंने हमला कर इसे अपने अधीन कर ितया होगा। यद्यपि इस विषयका अब तक कोई पूरा प्रमाण नहीं मिला है, तथापि इसके पुत्र सद्दामाके जून।गढ़से मिले लेखसे पिछले

<sup>(</sup> ζ ) Ep Ind., Vol. VIII, p. 36.

अनुमानकी ही पुष्टि होती है। उसमें रुद्रदामाका स्वभुजवलसे महाक्षवप बनना ओर दक्षिणापथके शातकणींको दो बार हराना लिखा हैं।

जयदामाके सिक्कोंपर राजा और क्षत्रप शब्दके सिवा स्वामी शब्द भी लिखा होता है। यद्यपि उक्त 'स्वामी' उपाधि लेखोंमें इसके पूर्वके राजाओंके नामोंके साथ भी लगी मिलती है, तथापि सिक्कोंमें यह स्वामी सददामा दितीयसे ही वरावर मिलती है।

जयदामाके समयसे इनके नामोंमें भारतीयता आ गई थी। केवल जद (ध्सद ) और दामन इन्हीं दो शब्दोंसे इनकी वैदेशिकता प्रकट होती थी।

इसके ताँबेके चौरस सिक्के ही मिले हैं। इन पर बाझी अक्षरोंमें ''राज्ञो क्षत्रपस स्वामी जयदामस" लिखा होता है। इसके एक प्रकारके और भी ताँबेके सिक्के मिलते हैं; उन पर एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ उज्जैनका चिद्ध होता है। परन्तु अब तकके मिले इस प्रकारके सिक्कोंमें बाझी लेखका केवल एक आध अक्षर ही पढ़ा गया है। इसलिए निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि ये रसिक्के जयदामाके ही हैं या किसी अन्यके।

### रद्रदामा प्रथम।

[श० सं० ७२ (ई० स० १५० वि० सं० २०७)]

यह जयदामाका पुत्र और चष्टनका पौत्र था। तथा इनके वंशमें यह बड़ा प्रतापी राजा हुआ।

इसके समयका शक-संवत् ७२ का एक लेखें जूनागढ़से मिला है। यह गिरनार-पर्वतकी उसी चट्टानके पीछेकी तरफ खुदा हुआ है जिस पर मौर्यवंशी राजा अशोकने अपना लेख खुदवाया था। इस लेखसे पाया जाता है कि इसने अपने पराक्रमसे ही महाक्षत्रपकी उपाधि प्राप्त

<sup>( ? )</sup> Ep. Ind., Vol. VIII, p. 36.

की थी तृथा आकर (पूर्वी मालवा), अवन्ति (पश्चिमी मालवा), अनुप, आनर्त (उत्तरी काठियावाड़), सुराष्ट्र (दक्षिण काठियावाड़), इबध्र (उत्तरी गुजरात), मरु (मारवाड़), कच्छ, सिन्धु (सिन्ध), सौवीर (मुलतान), कुकुर (पूर्वी राजपूताना), अपरान्त (उत्तरी कोंकन), और निषाद (मीलोंका देश) आदि देशों पर अपना अधिकार जमाया था।

इसने यौद्धेय (जोहिया) लोगोंको हराया और दक्षिणके राजा शातकर्णींको दो बार परास्त किया। परन्तु उसे निकटका सम्बन्धी समझकर जानसे नहीं मारा। शायद यह राजा (बासिष्ठीपुत्र) पुलु-मात्री द्वितीय होगा, जिसका विवाह इसी स्द्रदामाकी कन्यासे हुआ था।

रुद्दामाने अपने आनर्त्त और सुराष्ट्रके सुवेदार सुविशास द्वारा सुद-र्शन झीलका जीर्णोद्धार करवाया था। उक्त समयकी यादगारमें ही पूर्वोक्त लेख भी सुद्दाया था।

यह राजा बड़ा विद्वान और प्रतापी था। इसे अनेक स्वयंवरों में राजकन्याओं ने वरमालायें पहनाई थीं। इसकी राजधानी भी उज्जैन ही थीं। परन्तु राज्य-प्रबन्धकी सुविधाके लिए इसने अपने राज्यके भिन्न भिन्न प्राम्तों में सुबेदार नियत कर रक्षे थे।

स्द्रदामाके केवल महाक्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के ही मिलते हैं। इन पर "राज्ञो क्षत्रपस जयदामपुत्रस राज्ञोमहाक्षत्रपस स्द्रदामस " लिखा होता है। परन्तु किसी किसी पर "…जयदामपुत्रस…" के बजाय "…जयदामस पुत्रस…." भी लिखा मिलता है। "

इसके दो पुत्र थे। दामजद और रुद्रसिंह।

सुदर्शन झीळ । उपर्युक्त झील, जिसकी यादगारमें पूर्वेक्षिति लेख खोदा गया था, जून।गढ़में गिरनार-पर्वतके निकट है। पहले पहल

80

इसे मौर्यवंशी राजा चन्द्रगृप्त (ईसाके पूर्व ३२२ से २९७) के सूबे-दार वेश्य पुष्यगुप्तने बनवाया था। उक्त चन्द्रगृप्तके पोत्र राजा अशोकके समय (ईसाके पूर्व २७२-२३२) ईरानी तुषास्फ्रने इसमेंसे नहरं निकाली थीं।परन्तु महाक्षत्रप रुद्रदामाके समय सुवर्णसिकता और पलाशिनी आदि नदियोंके प्रवाहसे इसका बाँघ ट्रूट गया। उस समय उक्त राजाके स्वेदार सुविशाखने इसका जीर्णोद्धार करवाया। यह सुविशाख पह्नव-वंशी कुलाइपका पुत्र था। तथा इसी कार्यकी यादगारमें उक्त लेख गिरनार पर्वतकी उसी चहानके पीछे खुद्रवाया गया था जिसपर अशोकने नहरं निकलवाते समय अपनी आज्ञायें सुद्रवाई थीं। अन्तमें इसका बाँघ फिर ट्रूट गया। तब गुप्तवंशी राजा स्कन्दगुप्तने, ईसवी सन ४५८ में, इसकी मरम्मत करवाई।

### दामजद्शी (दामघ्सद् ) प्रथम।

[ श० सं० ४२-१०० ( ई० स० १५०-१७८=वि० सं० २०७-२३५ ) ]

यह रुद्दामा प्रथमका पुत्र और उत्तराधिकारी था। यद्यपि इसके भाई रुद्रसिंह प्रथम और भतीने रुद्रसेन प्रथमके लेखाँमें इसका नत्म नहीं है तथापि जयदामाका उत्तराधिकारी यही हुआ था।

इसके भाई और पुत्रके संवत्वाले सिकोंको देखनेसे पता चलता है कि दामजदके बाद इसके भाई और पुत्र दोनोंमें राज्याधिकारके लिए झगड़ा चला होगा । परन्तु अन्तमें इसका भाई स्वर्तिंह प्रथम ही इसका उत्तराधिकारी हुआ। इसीसे स्वर्तिंहने अपने लेखकी वंशावलीमें अपने पहले इसका नाम न लिख कर सीधा अपने पिताका ही नाम लिख दिया है। बहुधा वंशावलियोंमें लेखक ऐसा ही किया करते हैं।

इसने केवल चाँदीके सिक्के ही ढलवाये थे। इन पर क्षत्रप और महा-क्षत्रप दोनों ही उपाधियाँ मिलती हैं। इसके क्षत्रप उपाधिवाले सिक्कोंपर " राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्रदामपुत्रस राज्ञो क्षत्रपस दामध्सदस" या " राज्ञो महाक्षत्रपूर रुद्रदाम्नपुत्रस राज्ञ क्षत्रपस दामजदिश्रय " लिखा रहता है। परन्तु कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिन पर " राज्ञो महाक्षत्रपस्य रुद्रदाम्नः पुत्रस्य राज्ञ क्षत्रपस्य दामन्स..." लिखा होता है। तथा इसके महाक्षत्रप उपाधिवाले सिक्कों पर " राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्रदाम्नपुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस दामजदिश्रय " लिखा रहता है।

इसके दो पुत्र थे-सत्यदामा और जीवदामा ।

### जीवदामा।

[ स॰ सं॰ १ [ ० ० ]-१२० ( ई० स॰ १ [ ७८ ]-१९८ः=वि० सं॰ २३५---२५५ ) ]

यह दामजसका पुत्र और रुद्धसिंहका भतीजा था। इस राजासे क्षत्रपोंके चाँदीके सिक्कों पर सिरके पीछे बाह्मी लिपिमें बराबर संवत् छिखे मिलते हैं। परन्तु जीवदामाके मिश्र धातुके सिक्कों पर भी संवत् लिखा रहता है।

जीवदामाके दो प्रकारके चाँदीके सिक्के मिछे हैं। इन दोनों पर महाक्षत्र-पकी उपाधि लिखी होती है। तथा इन दोनों प्रकारके सिक्कोंको ध्यानपूर्वक देखनेसे अनुमान होता है कि इन दोनोंके ढलवानेमें कुछ समयका अन्तर अवस्य रहा होगा। इस अनुमानकी पृष्टिमें एक प्रमाण ओर भी मिलता है। अर्थात इसके चचा रुद्रसिंह प्रथमके सिक्कोंसे प्रकट होता है कि वह दो दफ़े क्षत्रप और दो ही दफ़े महाक्षत्रप हुआ था। इससे अनुमान होता है कि जीवदामाके पहली प्रकारके सिक्के स्द्रसिंहके प्रथम बार क्षत्रप रहनेके समय और दूसरी प्रकारके अपने चचा रुद्रसिंहके दूसरी बार क्षत्रप होनेके समय ढलवाये गये होंगे।

जीवदामाके पहले प्रकारके सिक्कां पर उल्लंडी तरफ "राज्ञो महा-क्षत्रपस दामजदिश्रिय पुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस जीवदाम्न " और सीधी तरफ ,िसरके पीछे शक-संवत् १ [ + ' + ] लिखा रहता

<sup>(</sup> १ ) संवत् एक सैंकि अगले अक्षर पढ़े नहीं गये हैं।

है । यद्यपि उक्त संवत् स्पष्ट तारसे लिखा पड़ा नहीं जाड़ा तथापि इसके चचा स्ट्रसिंह प्रथमके सिक्बोंपर विचार करनेसे इसका कुछ कुछ निर्णय हो सकता है। स्ट्रसिंह पहली बार श० सं० १०२ से ११० तक और दूसरी बार ११२ से ११८ या ११९ तक महाक्षत्रप रहा था। इससे अनुमान होता है कि या तो जीवदामाके इन सिक्कों पर श० सं०१०० से १०३ तकके या ११० से ११३ तकके बीचके संवत् होंगे। क्योंकि एक समयमें दो महाक्षत्रप नहीं होते थे। इन सिक्कोंके लेख आदिक बहुत कुछ इसके पिताके सिक्कोंके लेखादिसे मिलते हुए हैं।

इसके दूसरी प्रकारके सिक्कों पर एक तरफ़ " राज्ञो महाक्षत्रपस दाम-जदस पुत्रस राज्ञो महाक्षपस जीवदामस" और दूसरी तरफ़ श॰ सं॰ ११९ और १२० छिखा रहता है। ये सिक्के इसके चचा स्ट्रसिंह प्रथमके सिक्कोंसे बहुत कुछ मिलते हुए हैं।

जीवदामाके मिश्रधातुके सिक्कों पर उसके पिताका नाम नहीं होता है केवल एक तरफ़ "राज्ञोमहाक्षत्रपस जीवदामस "िल्लिसा होता है और दूसरी तरफ़ शक-संवत् लिखा रहता है जिसमेंसे अब तक केवल श० सं० १९९ ही पढ़ा गया है।

आज तक ऐसा एक भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि स्द्रसिंहके महाक्षत्रप रहनेके समय जीवदामाकी उपाधि क्या थी ।

### रुद्रसिंह प्रथम।

[ इा० सं० १०२— ११८, ११९ १ ( ई० स० १८०–१९६, १९७ १≔वि० सं० २३७–२५३,२५४ १) ]

यह रुद्रदामा प्रथमका पुत्र और दामजदका छोटा भाई था। इसके चाँदी और मिश्रधातुके सिक्के मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह इा० सं० १०२—१०२ तक क्षत्रप और श० सं० १०२ से ११० तक महाक्षत्रप्था। परन्तु शा सं० ११० से ११२ तक यह फिर क्षत्रप हो गया था और शा सं० ११३ से ११८ या ११९ तक दुनारा महाक्षत्रप रहा था।

अब तक इसका कुछ भी पता नहीं चला है कि रुद्रसिंह महाक्षत्रप होकर फिर क्षत्रप क्यों हो गया। परन्तु अनुमानसे ज्ञात होता है कि सम्भवतः जीवदामाने उस पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अधीन कर लिया होगा। अथवा यह भी सम्भव है कि यह किसी दूसरी शक्तिके हैस्ताक्षेपका फल हो।

सद्भिहंके क्षत्रप उपाधिवाले स० सं० ११० के ढले चाँदीके सिकों में उलटी तरफ कुछ फरक है। अर्थात् चन्द्रमा, जो कि इस वंशके राजाओं के सिकों पर चैत्यकी बाई तरफ होता है, दिहनी तरफ है, और इसी प्रकार दाई तरफका तारामण्डल वाई तरफ है। परन्तु यह फरक श० सं०, ११२ में फिर ठीक कर दिया गया है। अतः यह नहीं कह सकते कि यह फैरक यों ही हो गया था या किसी विशेष कारण- वश किया गया था।

रद्रसिंहके पहली बारके क्षत्रप उपाधिवाले सिक्कों पर "राजो महाक्षत्रपस रुद्रदामपुत्रस राजोक्षत्रपस रुद्रसिंहस "और महाक्षत्रप उपाधि-वालों पर "राजो महाक्षत्रपस रुद्रादाम्न पुत्रस राजो महाक्षत्रपस रुद्रसी-हस " अथवा 'रुद्रदाम्न पुत्रस 'के स्थानमें 'रुद्रदामपुत्रस ' लिखा रहता है। तथा दूसरी बारके क्षत्रप उपाधिवाले सिक्कों पर "राजो महाक्षत्रपस रुद्रदाम पुत्रस राजो क्षत्रपस रुद्रसीहस " और महाक्षत्रप उपाधिवालों पर "राजो महाक्षत्रपस रुद्रदामपुत्रस राजो महाक्षत्रपस रुद्रसीहस " अथवा "रुद्रदामपुत्रस 'की जगह 'रुद्रदामपुत्रस ' लिखा होता है। तथा इन सबके दूसरी तरफ कमशः पूर्वोक्त शक-संवत् लिखे रहते हैं।

इसके मिश्रधातुके सिक्कों पर एक तरफ " राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्रसी-हस " और दूसरी तरफ श० स० ११ × लिखा मिलता है।

इस रुद्रसिंहके समयके दो लेख भी मिले हैं। इनमेंसे एक श॰ सं० १०३ की वैशाख शुक्का पञ्चमीका हैं। यह गुंडा (काठियावाड़) में मिला है। इसमें इसकी उपाधि क्षत्रप लिखी है। दूसरा लेख चैत्र शुक्का पञ्चमीका हैं। यह जूनागढ़में मिला हे और इसका संवत् दूट गया है। इस लेखमें राजाका नाम नहीं लिखा। केवल जयदामाके पौत्रका उल्लेख है। अतः पूरी तौरसे नहीं कह सकते कि यह लेख इसीका है या इसके भाई दामजदका है।

इसके तीन पुत्र थे। सदसेन, संघदामा और दामसेन।

#### सत्यद्गमा ।

[ सम्भवतः श० सं• ११९—१२० (ई० स० १९७— १९४=वि० सं० २५४—२५५ )]

यह दामजद्ञी प्रथमका पुत्र था।

इसके क्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के मिले हैं। इन पर एक तरफ़ "राज्ञो महाक्षत्रपस्य दामजदिश्रय पुत्रस्य राज्ञो क्षत्रपस्य सत्यदामन" लिखा रहता है। यह लेख क्रीब क्रीब संस्कृत-रूपसे मिलता हुंआ है। इन सिक्कोंके दूसरी तरफ शक-संवत् लिखा होता है। परन्तु अब तक एक सौके अगले अङ्क नहीं पढ़े गये हैं।

सत्यदामाक सिक्कोंकी लेख-प्रणालीसे अनुमान होता है कि या तो यह अपने पिता दामजद्रश्री प्रथमके महाक्षत्रप होनेके समय क्षत्रप या या अपने भाई जीवदामाके प्रथम बार महाक्षत्रप होनेके समय।

<sup>(</sup>१) यह अङ्क स्पष्ट नहीं पढ़ा जाता है।

<sup>( ? )</sup> Ind. Ant, Vol. X, P. 157, ( ? ) J. R. A. S., 1890, P. 651.

रापसन साहबका अनुमान है कि शायद यह सत्यदामा जीवदामाकः बढ़ा भाई होगा ।

### रुद्रसेन प्रथम।

[ श॰ सं॰ १२१—१४४ ( ई॰ स॰ १९९—२२२= वि॰ सं॰ २५६—२७९ ) ]

यह रुद्रसिंह प्रथमका पुत्र था।

इसके चाँदी और मिश्रधातुके सिक्के मिलते हैं । इन पर शक-संवत लिखा हुआ होता है। इनमेंसे क्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्कों पर एक तरफ "राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्धसीहसपुत्रस राज्ञः क्षत्रपस रुद्धसेनस" और दूसरी तरफ श० सं० १२१ या १२२ लिखा रहता है। तथा महाक्षत्रप उपाधिवालों पर उलटी तरफ "राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्धसीहस पुत्रस राज्ञों महाक्षत्रपस रुद्धसेनस " और सीधी तरफ श० सं० १२२ से १४४ तकका कोई एक संवत् लिखा होता है।

इसके मिश्रधातुके सिक्कॉपर लेख नहीं होता । केवल श० सं० १३१ या १३२ होनेसे विदित होता है कि ये सिक्के भी इसीके समयके हैं।

स्वस्तिनके समयके दो लेख भी मिले हैं। पहला मूलवासर (बड़ौद्रा राज्य) गाँवमें मिला हैं। यह श॰ सं०१२२ की वैशास कृष्णा पश्चमी-का है। इसमें इसकी उपाधि "राजा महाक्षत्रप स्वामी" लिखी है कि दूसरा लेख जसधन (उत्तरी काठियावाड़) में मिला है । यह श० सं० १२७ (या १२६) की भाद्रपद कृष्णा पश्चमीका है। इसमें एक तालाब बनवानेका वर्णन है। इसमें इनकी वंशावली इस प्रकार दी है—

<sup>(</sup>१) यह २ का अङ्क स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता है। (२) J. R. A. S., 1890, p. 652, (३) J. R. A. S., 1890, p. 652,

१ राजा महाक्षत्रप भद्रमुख स्वामी चष्टन

२ राजा क्षत्रप स्वामी जयदामा

३ राजा महाक्षत्रप भद्रमुख स्वामी रुद्रदामा

४ राजा महाक्षत्रप भद्रमुख स्वामी स्द्रसिंह

५ राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेन

इसमें जयदामाके नामके आगे भद्रमुखकी उपाधि नहीं है। इसका कारण शायद इसका महाक्षत्रप न हो सकना ही होगा । तथा पूर्वीक वंशावळीमें दामजदश्री और जीवदामाका नाम ही नहीं दिया है। इसका कारण उनका द्सरी शाखामें होना ही है।

रुद्रसेनके दो पुत्र थे। पृथ्वीसेन और दामजदश्री ( द्वितीया )।

# पृथ्वीसेन ।

[ श॰ सं॰ १४४ ( ई॰ स॰ २२२ = वि॰ स॰ २७९ ) ]

यह रुद्रसेन प्रथमका पुत्र था।

इसके केवल क्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके ही स्सिक्कें मिले हैं। इनपर एक तरफ़ ''राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्रसेनस पुत्रस राज्ञो क्षत्रपस पृथिविसेनस '' और दूसरी तरफ़ श० सं० १४४ लिखा रहता है।

यह राजा क्षत्रप ही रहा था। महाक्षत्रप न हो सका; क्योंकि इसी वर्ष इसका पिता मर गया और इसके चचा संघदामाने राज्यपर अपना अधि-कार कर लिया।

(इसके वाद शकसंवत् १५४ तकका एक भी क्षत्रप उपाधिवाला सिका अब तक नहीं मिला है।)

### संघदामा ।

[ श॰ सं॰ १४४, १४५ ( ई॰ स॰ २२२, २२३=वि॰ सं॰ २७९, २८० ) यह रुद्रसिंह प्रथमका पुत्र था। इसके केवल चाँदिकि महाक्षत्रप उपाधिवाले सिक्के ही मिले हैं। इन पर एक तरफ "राज्ञो महाक्षत्रपस स्द्रसीहस पुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस्य संघदाम्ना " और दूसरी तरफ इा० सं० १४४ या १४५ लिखा होता है।

श्रु सं १४४ में इसका बड़ा भाई सदसेन प्रथम और श० सं• १४५ में इसका उत्तराधिकारी दामसेन महाक्षत्रप था। अतः इसका राज्य इन दोनों वर्षोंके मध्यमें ही होना सम्भव है।

### दामसेन।

\*[श• सं० १४५--१५८ (ई० स० २२३---२३६=वि० सं०२८०-२९३)] यह रुद्रसिंह प्रथमका पुत्र था।

इसके चाँदी और मिश्रधातुके सिक्के मिलते हैं। चार्दाके सिक्कों पर उलटी तरफ "राज्ञो महाक्षत्रपस सद्रसीहस पुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस दाम-सेनस " और सीधी तरफ श० सं० १४५ से १५८ तक का कोई एक संवत् लिखा रहता है। इससे प्रकट होता है कि इसने श० सं० १५८ के क्रीब तक ही अज्य किया था। क्योंकि इसके बाद श० सं० १५८ और १६१ के बीच ईश्वरदत्त महाक्षत्रप हो गया था। इस ईश्वरदत्तके सिक्कों पर शक-संवत् नहीं लिखा होता। केवल उसका राज्य-वर्ष ही लिखा रहता है।

श० सं० १५१ के दामसेनके चाँदीके सिक्कों पर भी (स्द्रसिंह प्रथम-के क्षत्रप उपाधिवाले श० सं० ११० के चाँदीके सिक्कोंकी तरह ) चैत्य-की बाई तरफवाला चन्द्रमा दाई तरफ और दाई तरफका तारामण्डल बाई तरफ होता है।

इसके मित्रधातुके सिक्कों पर नाम नहीं होता । केवल संवत्से ही जाना जाता है कि ये सिक्के भी इसीके समयके हैं ।

इसके चार बुत्र थे। वीरदामा, यशोदामा, विजयसेन और दामजदश्री ( वृतीय )।

# दामजदश्री (द्वितीय)।

[ स॰ सं॰ १५४, १५५ (ई• स॰ २३२, २३३≔वि• सं॰ २८९, २९० ) ] यह रुद्रसेन प्रथमका पुत्र था।

इसके सिक्तोंसे पता चलता है कि यह अपने चचा महाक्षत्रप दामसेन-के समय श० सं० १५४ और १५५ में क्षत्रप था ।

इसके क्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के मिले हैं। इन पर एक तरफ़ "राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्रसेनपुत्रस राज्ञः क्षत्रपस दामजदश्रियः" और. दूसरी तरफ़ श० सं० १५४ या १५५ लिखा होता है।

ये सिक्के भी दो प्रकारके होते हैं। एक प्रकारके सिक्कों पर चन्द्रमा और तारामण्डल कमशा: चैंत्यके बाएँ और दाएँ होते हैं और दूसरी तरहके सिक्कों पर कमशा: दाएँ और बाएँ।

#### वीरदामा।

[ श॰ सं॰ १५६—१६० ( ई॰ स॰ २३४—२३८=वि॰ सं०२९१—२९५)] यह दामसेनका पुत्र था ।

इसके क्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के मिले हैं। इन पर उल्रही तरफ "राज्ञो महाक्षत्रपस दामसेनस पुत्रस राज्ञः क्षत्रपस वीरदाग्नः" और सीधी तरफ श॰ सं० १५६ से १६० तकका कोई एक संवत् लिखा रहता है।

इसके पुत्रका नाम रुद्रसेन ( द्वितीय ) था।

### ईश्वरदत्त ।

[ श॰ सं॰ १५८ से १६१ ( ई॰ स॰ २३६ से २३९= वि॰ सं॰ २९३ से २९६ ) के मध्य । ]

इसके नामसे और इसके सिक्केंगे दिये हुए राज्य-वर्षीसे अनुमान होता है कि यह पूर्वोद्घितित चष्टनके वंशजोंभेंसे नहीं था। इसका नाम और राज्यं-वर्षोंके लिखनेकी प्रणाली आमीर'-राजाओंसे मिलती है, जिन्होंने नासिकके आन्ध्र राजाओंके राज्यपर अधिकार कर लिया था। परन्तु इसके नामके आगे महाक्षत्रपकी उपाधि लगी होनेसे अनुमान होता है कि शायद इसने क्षत्रपोंके राज्य पर हमला कर विजय प्राप्त की हो; ' जैसा कि पं० भगवानलाल इन्द्रजीका अनुमान है।

रापसन साहबने ईश्वरदत्तके सिकों परके राजाके मस्तककी बनावटसे और अक्षरोंकी लिखावटसे इसका समय श० सं० १५८ और १६१ के बीच निश्चित किया है ै।

क्षत्रपंकि सिक्कांको देखनेसे भी यह समय ठीक प्रतीत होता है; क्योंकि इस समयके बीचके महाक्षत्रपका एक भी सिक्का अब तक नहीं मिला है।

ईश्वरदत्तके पहले और दूसरे राज्य-वर्षके सिक्के मिले हैं। इनमेंके पहले वर्षवाल्येंपर उलटी तरक '्राज्ञो महाक्षत्रपस ईश्वरदत्तस वर्षे प्रथमे' और सीधी तरफ राजाके सिरके पीछे १ का अङ्क लिखा होता है। तथा दूसरे वर्षके भिक्कोंपर उलटी तरफ '' राज्ञो महाक्षत्रपस ईश्वरदत्तस वर्षे द्वितीये '' और सीधी तरफ २ का अङ्क लिखा रहता है।

### यशोदामा (पथम)।

[ शि० सं० १६०, १६१ ( ई० स० २३८, २३९,ःवि० सं•्२९५, २९६ ) ]

यह दामसेनका पुत्र था और अपने भाई क्षत्रप वीरदामाके बाद शब

<sup>(</sup>१) आभीर शिवदत्तके पुत्र ईश्वरसेनके राज्यके नवें वर्षका नासिकका लेख (Ep. Ind., Vol. VIII, p. 88).

<sup>(2)</sup> J. R. A. S., 1890; p. 657. (3) Rapson, Catalogue of the Andhra and Kshatrapa dynasties etc., p. CXXXV.

सं० १६० में ही क्षत्रप हो गया था; क्योंकि इसी वर्षके इसके भाईके भी क्षत्रप उपाधिवाले सिके मिले हैं।

यशोदामाके क्षत्रप उपाधिवाले चाँदिके सिकोंपर उलटी तरफ "राज्ञो महाक्षत्रपस दामसेनस पुत्रस राज्ञः क्षत्रपस यशोदाम्न " और सीधी तरफ श् के १६० लिखा होता है।

इसके महाक्षप उपाधिवाले सिके भी मिलते हैं। इससे प्रकट होता है कि ईश्वरदत्त द्वारा छीनी गई अपनी वंश-परंपरागत महाक्षत्रपकी उपाधिको श० छं० १६१ में इसने फिरसे प्राप्त की थी। इस समयके इसके सिकों पर उलटी तरफ " राज्ञो महाक्षत्रपस दामसेनस पुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस यशोदाझः" और सीधी तरफ श० सं० १६१ लिखा मिलता है।

#### विजयसेन।

[ श० सं० १६०-१७२ (ई० स० २३८-२५०=वि० सं० २९५-३०७) ]

यह दामसेनका पुत्र और वीरदामा तथा यशोदामाका माई था। इसके भी शक-संवत् १६० के क्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के मिले हैं। इसी संवत्के इसके पूर्वोक्त दोनों माईयोंके भी क्षत्रप उपाधिवाले सिक्के मिले हैं। विजयसेनके इन सिक्कों पर एक तरफ ''राज्ञो महाक्षत्रपस दामसेनपुत्रस राज्ञ: क्षत्रपस विजयसेनस" और दूसरी तरफ शक-सं० १६० लिसा रहता है।

शक-सं० १६२ से १७२ तकके इसके महाक्षत्रप उपाधिवाले सिक्के भी मिले हैं। इन पर एक तरफ "राज्ञो महाक्षत्रपस दामसेनपुत्रस राज्ञो महा-क्षत्रपस विजयसेनस" लिखा रहता है, परन्तु अभी तक यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि शक-सं० १६१ में यह क्षत्रप ही था या महाक्षत्रप हो गया था। आशा है उक्त संवत्के इसके साफ सिक्के मिल जाने पर यह गड़बड़ मिट जायगी।

विजयक्षेनके शब-सं० १६७ और १६८ के ढले सिक्कोंसे लेकर इस वंशकी समाप्ति तकके सिक्कोंमें उत्तरोत्तर कारीगरीका हास पाया जाता है। परन्तु बीचबीचमें इस हासको दूर करनेकी चेष्टाका किया जाना भी प्रकट होता है।

# दामजदश्री तृतीय।

[ श०-सं० १७२ ( या १७३ )-१७६ (ई॰ स० २५० ) ( या २५१ )-२५४=वि॰ सं० ३०७ ( या ३०८ )-३११ ) ]

ं यह दामसेनका पुत्र था और श० सं० १७२ या १७३ में अपने भाई विजयसेनका उत्तराधिकारी हुआ।

इसके महाक्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के मिले हैं । इन पर उलटी तरफ " राजो महाक्षत्रपस दामसेनपुत्रस राजो महाक्षत्रपस दामजदिश्रयः" या "… • श्रिय " — और सीधी तरफ संवत् लिखा रहता है।

## रुद्रसेन द्वितीय।

[ शक-सं• १७८ (१)—१९६ (ई॰ स॰ २५६ (१)—२७४ )=वि• सं॰ ३१३ (१)—३३१) ]

यह वीरदामाका पुत्र और अपने चचा दामजदश्री तृतीयका उत्तरा-धिकारी था ।

इसके सिक्कों पर संवतों के साफ पढ़े न जाने के कारण इसके राज्य-समय-का निश्चित करना कठिन हैं। इसके सिक्कों परका सबसे पहला संवत् १७६ और १७९ के बीचका और आखिरी १९६ होना चाहिए।

इसके महाक्षत्रप उपाधिवाले चाँदिके सिक्के मिले हैं। इन पर उलटी तरफ " राज्ञः क्षत्रपस वीरदामपुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस रदसेनस " और सीधी तरफ इाक-सं० लिखा रहता है।

इसके दोपुत्र थे। विश्वसिंह और मर्तृदामा।

### विश्वसिंह।

[ सक-सं० १९९-२० × ¹ ( ई० स० २७७-२७ × ≕वि०सं० . ३३४---३३ × )]

यह रुद्रसेन दितीयका पुत्र था। यह शक-संवत् १९९ और २०० में अत्रप था और शक-सं०२०१ में शायद महाक्षत्रप हो गया था। उस समय इसका भाई भर्तृदामा क्षत्रप था, जो शक-सं०२११ में महाक्षत्रप हुआ। इसके सिक्कोंपरके संवत् साफ नहीं पढ़े जाते हैं।

इसके क्षत्रप उपाधिवाले सिक्कों पर उलटी तरफ " राज्ञो महाक्षत्रपूस स्ट्रसेनपुत्रस राज्ञोः क्षत्रपस वीस्वसीहस " और महाक्षत्रप उपाधिवालों पर "राज्ञो महाक्षत्रपस स्ट्रसेनपुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस वीस्वसीहस " लिखा होता है। तथा सीधी तरफ औरोंकी तरह ही संवत् आदि होते हैं।

### **भर्तुदामा ।** [ श० सं० २०१---२१७ ( ई० स० २७९-२९५ ≕वि० सं० ३३६--३५२)]

यह सद्रसेन दितीयका पुत्र था और अपने माई विश्वसिंहका उत्तरा-धिकारी हुआ। इा० सं० २०१ में यह क्षत्रपै हुआ और कमसे कंम इा० सं० २०४ तक अवश्य इसी पद पर रहा था। तथा श० सं० २११ में महाक्षत्रप हो चुका था। उक्त संवतों के बीचके साफ संवत्वाले सिकां-के न मिलने के कारण इस बातका पूरा पूरा पता लगाना कठिन है कि उक्त संवतों के बीचमें कब तक यह क्षत्रप रहा और कब महाक्षत्रप हुआ।

इसके क्षत्रप उपाधिवाले सिक्कों पर उलटी तरफ " राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्धसेनपुत्रस राज्ञः क्षत्रपस मर्तृदाम्नः" और महाक्षत्रप उपाधिवालोंपर " राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्धसेनपुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस मर्तृदाम्नः" लिखा मिलता है।

इसने श॰-सं० २१७ तक राज्य किया था

<sup>(</sup>१) यह अङ्क साफ नहीं पड़ा जाता है।

इसके सिक्कोंमेंसे पहलेके सिक्के तो इसके माई विश्वसिंहके सिक्कोंसे मिलते हुएँ हैं और श०-सं० २११ के बादके इसके पुत्र विश्वसेनके सिक्कोंसे मिलते हैं।

इसके पुत्रका नाम विश्वसेन था।

#### विश्वसेन।

[ श॰ सं॰ २१६-२२६(ई॰ स॰ २९४-३०४=वि॰ सं॰ ३५१-३६१)]
यह भर्तृदामाका पुत्र था। इसके श॰-सं० २१६ से २२६ तकके
भूत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के मिले हैं। इन पर " राज्ञो महाक्षत्रपस
भर्तृदामपुत्रस राज्ञो क्षत्रपस विश्वसेनस" लिखा होता है। परन्तु इन
सिक्कोंपरके संवत् विशेषतर स्पष्ट नहीं मिले हैं।

#### दुसरी शाखा।

पूर्वोक्त क्षत्रप विश्वसेनसे इस शासाकी समाप्ति होगई और इनके राज्यपर स्वामी जीवदामाके वंशजोंका अधिकार होगया । इस जीवदामाके नामके सौथ 'स्वामी 'शब्दके सिवा 'राजा' 'क्षत्रप' या 'महाक्षत्रप' की एक भी उपाधि नहीं मिलती; परन्तु इसकी स्वामीकी उपाधिसे और नामके पिछले भागमें 'दामा' शब्दके होनेसे अनुमान होता है कि इसके और चष्टनके वंशजोंके आपसमें कोई निकटका ही सम्बन्ध था। सम्भवतः यह उसी वंशकी छोटी शासा हो तो आश्चर्य नहीं।

पूर्वोक्त क्षत्रप चष्टनके वंशाओं में यह नियम था कि राजाकी उपाधि महाक्षत्रप और उसके युवराज या उत्तराधिकारीकी क्षत्रप होती थी। परन्तु इस (स्वामी जीवदामा ) के वंशमें श०-सं० २७० तक यह नियम नहीं मिलता है। पहले पहल केवल इसी ( २७० ) संवत्के स्वामी स्द्र-सेन तृतीयके सिक्तों पर उसके पिताके नामके साथ 'महाक्षत्रप' उपाधि लगी मिलती है।

महाक्षत्रप उपाधिवाले उक्त समयके सिकोंके न मिलनेसे यह भी अनु-मान होता है कि शायद उस समय इस राज्य पर किसी विदेशी शक्तिकी चढ़ाई हुई हो और उसीका अधिकार हो गया हो। परन्तु जब तक अन्य किसी वंशके इतिहाससे इस बातकी पृष्टि न होगी तब तक यह विषय सन्दिग्ध ही रहेगा।

## रुद्रसिंह द्वितीय।

[ श०-सं०२२७-२३×'(ई०स० ३०५-३१×=वि० सं० ३६२-३६+) ]

यह स्वामी जीवदामाका पुत्र था। इसके सबसे पहले श०-सं०२२७ के क्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के मिले हैं और इसके पूर्वके श०-सं०२६ तकके क्षत्रप विश्वसेनके सिक्के मिलते हैं। अतः पूरी तौरसे नहीं कह सकते कि यह उदासिंह द्वितीय श०-सं० २२६ में ही क्षत्रप होगया था स०-सं० २२७ में हुआ था।

श०-सं० २३९ के इसके उत्तराधिकारी क्षत्रप यशोदामाके सिक्के मिले हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इसका अधिकार श०-सं०२२६ या २२७ से आरम्भ होकर श०-सं० २३९ की समाप्तिके पूर्व किसी समय तक रहा था।

इसके सिकों पर एक तरफ ''स्वामी जीवदामपुत्रस राज्ञो क्षत्रपस स्द्र-सिहसः'' और दूसरी तरफ मस्तकके पीछे संवत् लिखा मिलता है।

इसके पुत्रका नाम यशोदामा था।

# यशोदामा द्वितीय।

[ श॰-सं॰ २३९-२५४ (ई॰स॰३१७-३३२≔वि॰ सं॰ ३७४-३८९ )] यह रुद्र्सिंह द्वितीयका पुत्र था। इसके श० सं० २३९ से २५४ तकके चाँदीके सिक्के मिछे हैं। इन पर "राज्ञ क्षत्रपस रुद्रसिहपुत्रस राज्ञ-

<sup>(</sup>१) इसके सि∌ोंके संवतोंमेंसे केवल २३१ तकके ही संवत् स्पष्ट पढ़े गये हैं। अगले संवतोंके अङ्क साफ नहीं हैं।

क्षत्रपस यशोदाम्रः" लिखा रहता है । किसी किसीमें 'दाम्रः' में विसर्ग नहीं लगे होते हैं।

### स्वामी रुद्रदामा द्वितीय।

इसका पता केवल इसके पुत्र स्वामी रुद्रभेन तृतीयके सिक्कोंसे ही मिलता है। उनमें इसके नामके आगे 'महाक्षत्रप'की उपाधि लगी हुई है। भर्तृदामाके बाद पहले पहल इसके नामके साथ महाक्षत्रपकी उपाधि लगी मिली है।

स्वामी जीवदामाके वंशजोंके साथ इसका क्या सम्बन्ध था, इस बातका पता अब तक नहीं लगा है। सिक्कोंमें इस राजाके और इसके वंशजोंके नामोंके आगे " राजा महाक्षत्रप स्वामी " की उपाधियाँ लगी होती हैं। परन्तु स्वामी सिंहसेनके कुछ सिक्कोंमें " महाराजाक्षत्रप स्वामी " की उपाधियाँ लगी हैं।

इसके एक पुत्र और एक कन्या थी। पुत्रका नाम स्वामी रुद्रसेन था : स्वामी रुद्रसेन रुतीय ।

[श॰ सं॰ २७०-२०० (ई॰ स॰ ३४८-३७८=वि॰ सं॰ ४०५-४३५)]
यह रुद्र्दामा द्वितीयका पुत्र था। इसके चाँदीके सिक्के मिले हैं। इन पर श० सं० २७० से २७३ तकके और श० सं० २८६ से २०० तकके संवत् लिखे हुए हैं। परन्तु इस समयके बीचके १३ वपाँके सिक्के अब तक नहीं मिले हैं। इन सिक्कोंपर एक तरफ " राज्ञ महाक्षत्रपस स्वामी रुद्र्दामपुत्रस राज्ञमहाक्षत्रपस स्वामी रुद्र्दामपुत्रस राज्ञमहाक्षत्रपस स्वामी रुद्र्दोनस " और दूसरी तरफ संवत् लिखा रहता है।

इन सिक्कोंके अक्षर आदि बहुत ही बुरी अवस्थामें होते हैं। परन्तु पिछले समयके कुछ सिक्कोंपर ये साफ साफ पढ़े जाते हैं। इससे अनुमान होता है कि उस समयके अधिकारियोंको भी इस बातका भय हुआ होगा कि यदि अक्षरोंकी दशा सुधारी न गई और इसी प्रकार उत्तरोत्तर विगड़ती गई तो कुछ समय बाद इनका पढ़ना कठिन हो जायगा।

श्र सं० २७३ से २८६ तकके १३ वर्षके सिक्कोंके न मिलनेसे अनुमान होता है कि उस समय इनके राज्यमें अवस्य ही फोई बड़ी गड़बड़ मची होगी; जिससे सिक्के ढलवानेका कार्य वन्द हो गया थाँ। बही अवस्था क्षत्रप यशोदामा दितीयके और महाक्षत्रप स्वामी सद्द्रामा दितीयके राज्यके वीच भी हुई होगी।

श०-सं० २८० से २९४ तकके कुछ सीसेके चौकोर सिक्के मिले हैं। ये क्षत्रपाँके सिक्कोंसे मिलते हुए ही हैं। इनमें केवल विशेषता इतनी ही है कि उलटी तरफ चैत्यके नीचे ही संवत् लिखा होता है।

परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि ये सिक्के स्वामी स्ट्सेन तृती॰ यके ही हैं या इसके राज्य पर हमला करनेवाले किसी अन्य राजाके हैं ।

#### स्वामी सिंहसेन।

यह स्वाभी रुद्रसेन तृतीयका भानजा था। इसके महाक्ष्रवप उपाधि-वाले चाँदीके सिक्के मिले हैं। इन पर एक तृरफ '' राज्ञ महाक्ष्रवपस स्वामी रुद्रसेनस राज्ञ महाक्ष्रवपस स्विस्त्रयस स्वामी सिंहसेनस ' या "महाराज क्ष्रवप स्वामी रुद्रसेन स्विस्त्रयस राज्ञ महाक्ष्रवपस स्वामी सिंह-सेनस्य " और दूसरी तरफ श०-सं० ३०४ लिखा रहता है। परन्तु एक सिक्के पर २०६ भी पढ़ा जा सकता है।

इसके सिक्कों परके अक्षर बहुत ही खराब हैं। इससे इसमें नामके धटुनेमें अम हो जाता हैं; क्योंकि इसमें छिखे हं 'और 'न ' में

<sup>(</sup>१) J.B. B. R. A. S; Vio. XX, (1899), P. 209.

<sup>(†)</sup> Rapson,s catalogue of the Andhra and Kshatrap dynasty, P. OXLV & CXLVI.

<sup>(</sup>३) यह अङ्क साफ नहीं पढ़ा जाता है।

<sup>(3)</sup> Rapson's catalogue of the coins of Audhra and Kshatrap dynasty, P. CXLVI.

अन्तर प्रतीत नहीं होता । अतः 'सिंह 'को 'सेन ' और 'सेन ' को सिंह भी पड़ सकते हैं।

हम पहले लिस चुकेहें कि इसके कुछ सिकों पर "राजा महाक्ष्मवप" और कुछ पर "महाराजा क्षत्रय" लिसा होता है। परन्तु यह कहना किन है कि उपर्युक्त परिवर्तन किसी सास सवनसे हुआ था या योही हो गया था। यह भी सम्भव है। कि "महाराजा" की उपाधिकी नकल इसने अपने पड़ोसी दक्षिणके त्रेक्टक राजाओं के सिक्कों से की हो; क्यों कि ई० स० २४९ में इन्होंने अपना त्रेक्टक संवत् प्रचालित किया था। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय त्रेक्टक संवत् प्रचालित किया था। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय त्रेक्टक राजा ईश्वरदत्तके उत्तराधिकारी हों और इन्हों की सम्भव है कि ये त्रेक्टक राजा ईश्वरदत्तके उत्तराधिकारी हों और इन्हों की चड़ाई आदिके कारण इद्रसेन तृतीयके राज्यमें १३ वर्षके लिये और उसके पहले ( श० सं०२५४ और २७० के बीच ) भी सिक्के ढालना बन्द हुआ हो।

सिंहसेनके कुछ सिक्कोंमें संवत्के अङ्कांके पहले 'वर्ष 'लिखा होनेका अनुमान होता है'।

इसके पुत्रका नाम स्वामी रुद्रसेन था ।

# स्वामी रुद्रसेन चतुर्थ।

[ झु∘-सं० ३०४--३१० ( ई० स० ३८२-३८८≔वि० सं० ४३९-४४५ ) के बीच ]

यह स्वामी सिंहसेनका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके बहुत थोड़े चाँदीके क्षिके मिले हैं। इनपर 'राज्ञ महाक्षवपस स्वामी सिंहसेन पुत्रस राज्ञ महाक्षवपस स्वामी रुद्रसेनस" लिखा होता है। इसके सिक्कों परके अक्षर ऐसे खराब हैं कि इनमें राजाके नामके अगले दो अक्षर 'रुद्र' अन्दाजसे ही पढ़े गये हैं। इन सिक्कोंपरके संवत् भी नहीं पढ़े जाते। इसलिए इसके राज्य-समयका पूरी तौरसे निश्चित करना कठिन है। केवल

<sup>(</sup>१) Rapson's catalogue of the coins of the Andhra and Kshrtrapa dynasty, p. OXLVIII.

इसके पिता सिंहसेनके सिक्कोंपरके श॰-सं०२०४ और इसके बादके स्वामी स्द्रसिंह तृतीयके सिक्कोंपरके संवत्पर विचार करनेसे इसका समय श०मं० २०४ और २१० के बीच प्रतीत होता है

# स्वामी सत्यसिंह।

इसका पता केवल इसके पुत्र स्वामी स्वसिंह तृतीयके सिक्कोंसे ही लगता है। अतः यह कहना भी कठिन है कि इसका पूर्वोक्त शासासे क्या सम्बन्ध था। शायद यह स्वामी सिंहसेनका भाई हो। इसका समय भी श०-संब ३०४ और ३१० के बीच ही किसी समय होगा।

# स्वामी रुद्रसिंह तृतीय।

[श०-सं० ३१×१ (ई०स०३८८ = वि० स०४४५ )]

यह स्वामी सत्यसिंहका पुत्र और इस वंशका अन्तिम अधिकारी या । इसके चाँदीके सिक्कोंपर एक तरफ '' राज्ञो महाक्षत्रपस स्वामी सत्यसिंह-पुत्रस सज्ज महाक्षत्रपस स्वामी रुद्रसिंहस" और दूसरी तरफ श०-सं०२१× लिखा होता है।

### समाप्ति।

ईसाकी तीसरी शताब्दीके उत्तरार्धसे ही गुप्त राजाओंका प्रभाव बढ़ रहा था और इसाके कारण आस-पासके राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते जाते थे। इलाहाबादके समुद्रगुप्तके लेखसे पता चलता है। कि शक लोग भी उस (समुद्रगुप्त) की सेवामें रहते थे। ई० स० ३८०में समुद्रगुप्तका पुत्र चन्द्रगुप्त गद्दी पर बैठा। इसने ई० स० ३८८ के आस-पास रहे-सहे शकोंके राज्यको भी छीनकर अपने राज्यमें मिला लिया और इस तरह भारतमें शक-राज्यकी समाप्ति हो गई।

<sup>(</sup>१) यह अङ्क साफ नहीं पढ़ा जाता है।

# २ हैहय-वंश ।

हैं । उनके लेखों और ताम्रपत्रोंमें, उनकी उत्पत्ति इस प्रकार लिखी हैं—
" भगवान विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मा पैदा हुआ । उससे अबि, और अबिके नेबसे चन्द्र उत्पन्न हुआ । चन्द्रके पुत्र बुधने सूर्यकी पुत्री (इला) से विवाह किया; जिससे पुक्तरवाने जनम लिया। पुक्तरवाके वंशमें १०० से अधिक अध्वमेध यज्ञ करनेवाला, भरत हुआ; जिसका वंशन कार्तवीर्य, माहिष्मती नगरी ( नर्मदा तटपर ) का राजा था। यह, अपने समयमें सबसे प्रतापी राजा हुआ। इसी कार्तवीर्यसे हैहय ( कलचुरी ) वंश चलां।

पिछले समयमें, हैहयोंका राज्य, चेदी देश, गुजरातके कुछ भाग औंद्र दक्षिणमें भी रहा आ।

कलचुरी राजा कर्णदेवने, चन्देल राजा कीर्तिवर्मासे जेजाहृती ( बुंदे-लखण्ड ) का राज्य और उसका प्रसिद्ध कलिंजरका किला छीन लिया था; तबसे इनका खिताब 'कलिंजराधिपति ' हुआ। इनका दूसरा खिताब ' विकलिंगाधिपति ' भी मिलता है। जनरल किनंगहामका अनुमाने हैं कि घनक या अमरावती, अन्य या वरङ्गोल और किलेंग या राजमहेन्द्री, ये तीनों राज्य मिले विकलिंग कहाता था। उन्होंने यह भी लिखा है कि विकलिंग, तिलंगानाका पर्याय शब्द है।

यद्यपि हैहयोंका राज्य, बहुत प्राचीन समयसे चला आता था; परन्तु अब उसका पूरा पूरा पता नहीं लगता । उन्होंने अपमे नामका स्वतन्त्र

<sup>(</sup>ξ) Ep. Ind, Vol, II, P. 8. (ξ) A. G. 518.

संवत् चलाया था; जो कलचुरी संवत्के नामसे प्रसिद्ध था। परन्तु उसके चलानेवाले राजाके नामका, कुछ पता नहीं लगता। उक्त संवत् वि० सं० ३०६ आश्विन शुक्क १ से प्रारम्भ हुआ और १४ वीं शताब्दीके अन्त तक वह चलता रहा। कलचुरियों के सिवाय, गुजरात (लाट) के चोलुक्य, गुर्जर, सेन्द्रक और बेकूटक वंशके राजाओं के ताम्रपत्रों भी यह सम्वत् लिखा मिलता है।

हेह्योंका शृंखलाबद्ध इतिहास वि० सं० ९२० के आसपाससे मिलता है, और इसके पुर्वका प्रसंगवशात कहीं कहीं निकल आता है। जैसे—वि० सं० ५५० के निकट दक्षिण (कर्णाट ) में चौलुक्योंने अपना राज्य स्थापन किया था; इसके लिये येव्रके लेखेंमें लिखा है कि, चौलुक्योंने नल, मीर्य, कदम्ब, राष्ट्रकूट और कलचुरियोंसे राज्य छीना था। आहोलेके लेखमें चौलुक्य राजा मंगलीश (श० सं० ५१२-५३२=वि० सं० ६४८-६६६) के वृत्तान्तमें लिखा है कि उसने अपनी तलवारके बलसे युक्सें केलचुरियोंकी लक्ष्मी छीन ली। ययपि इस लेखमें कलचुरि राजाका नाम नहीं है; परन्तु महाकूटके स्तम्भ परके लेखमें उसका नाम बुद्ध और नक्सके ताम्रपैत्रमें उसके पिताका नाम शंकरमण लिखा है। संखेड़ा (गुजरात) के शासनपत्रमें जो, पलपित (भील) निरहुलके सेनापित शांतिलका दिया हुआ है, शङ्करमणके पिताका नाम कृष्णराज मिलता है।

बुद्धराज और शङ्करमण चेदीके राजा थे; इनकी राजधानी जबलपुर-की तेवर ( त्रिपुरी ) थी; और मुजरातका पूर्वी हिस्सा भी इनके ही अवीन था। अतएव संखेड़ाके ताम्रपत्रका शङ्करमण, चेदीका राजा शङ्करमण ही था।

<sup>(</sup>१) Ind, Ant Vol, VIII, P. ii, (२) EP. ind. VI, P. 264, (३) Ind. Ant vol. XIX P. 16 (१) Ind. Ant. vol. VII, P. 161 (५) Ep. Ind. vol. II P. 24.

चौठुँक्य विनयादित्येने दूसरे कई राजवंशियोंके साथ साम हैह-योंको भी अपने अधीन किया था ! और चौलुक्य विक्रमादित्यने (वि० सं० ७५३ सं० ७९०) हैहयवंशी राजाकी दो बहिनोंसे विवाह किया था; जिनमें बड़ीका नाम लोकमहादेवी और छोटीका त्रैलोक्य-महादेवी था जिससे कीर्तिवर्षा (दूसरे) ने जन्म लियाँ ।

उपर्युक्त प्रमाणोंसं सिद्ध होता है। कि वि० सं० ५५० से ७९० के बीच, हैहयोंका राज्य, चौलुक्य राज्यके उत्तरमें, अर्थात चेदी और गुजरात (लाट) में था; परन्तु, उस समयका शृंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता। केवल तीन नाम कृष्णराज, शङ्करगण और बुद्धराज मिलते हैं; जिनमेंसे अन्तिम राजा, चौलुक्य मंगलीशका समकालीन था है इस लिये उसका वि० सं० ६४८ से ६६६ के बीच विद्यमान होना स्थिर होता है। यद्यपि हैहयोंके राज्यका वि० सं० ५५० के पूर्वका कुछ पता नहीं चलता; परन्तु, ३०६ में उनका स्वतन्त्र सम्वत् चलाना सिद्ध करता है कि, उस समय उनका राज्य अवश्य विशेष उन्नति पर था।

## १-कोकछदेव।

हैं हैं यों के लेखों में कोक हदेवसे वंशावली मिलती है। बनारसके दान-पन्नमें उसको शास्त्रवेत्ता, धर्मातमा, परोपकारी, दानी, योगाम्यासी, तथा भोज, वह भराज, चित्रकृटके राजा श्रीहर्ष और शङ्करगणका निर्भय करनेवाला लिखा है। और विल्हारी के शिंलालेख में लिखा है कि, उसने सारी पृथ्वीको जीत, दो कीर्तिस्तम्म खड़े किये थे-दक्षिण में कृष्णराज और उत्तरमें भोजदेव। इस लेखसे प्रतीत होता है कि उपरोक्त दोनों राजा, कोक हदेवके समकालीन थे; जिनकी, शायद उसने

<sup>(</sup>१) Ind. Ant. vol. VI P. 92 (२) EH, Ind. vol. III, P. 5. (३) EP, Ind. vol. II P. 305. (४) EP. Ind. vol. I P. 326.

सहायता की हो। इन दोनोंमेंसे भोज, कन्नोंजका भोजदेव (तीसरा) होना चाहिये; जिसके समयके छेख वि० सं० ९१९, ९३२, ९३३, और (हर्ष) सं० २७६=(वि० सं० ९३९) के मिल चुके हैं। वहमराज, दक्षिणके राष्ट्रकृष्ट (राठोड़) राजा कृष्णराज (दूसरे) का उपनाम था। विल्हारीके छेखमें, कोक्हदेवके समय दक्षिणमें कृष्णराजका होना साफ साफ लिखा है; इसलिये वहमराज, यह नाम राठोड़ कृष्णराज दूसरेके वास्ते होना चाहिये जिसके समयके लेख झ० सं० ७९७ (वि० ९५९), ८२४ (वि० ९५९) और ८३३ (वि० ९६८) के मिले हैं।

राठोड़ोंके ठेखेंसि पाया जाता है कि, इसका विवाह, चेदीके राजा कोकछकी पुत्रीसे हुआ था, जो संकुककी छोटी बहिन थी।

चित्रकूट, जोजाहुति (बुम्देलखण्ड) में प्रसिद्ध स्थान है; इसिलिये श्रीहर्ष, महोवाका चन्देल राजा, हर्ष होना चाहिये जिसके पौत्र धंग-देवके समयके, वि० सं० १०११ और १०५५ के लेख मिले हैं। हाङ्कर-गण कहाँका राजा था, इसका कुछ पता नहीं चलता। कोक्छके एक पुत्रका नाम हाङ्करगण था; परन्तु उसका संबंध इस स्थानपर ठीक नहीं प्रतीत होता।

उपर्युक्त प्रमाणोंके आधार पर कोक्छका राज्यसमय वि०सं० ९२० से ९६० के बीच अनुमान किया जा सकता है।

इसके १८ पुत्र थे, जिनमेंसे बड़ा (मुम्धतुंग) त्रिपुरीका राजा हुआ, और दूसरोंको अलग अलग मंडल (जागीरें) मिलें। कोकछकी स्त्रीका नाम नहादेवी था; जो चन्देलवंशकी थी। इसीसे धवल (मुम्ध-तुंग) का जन्म हुआ। नहादेवी, चन्देल हर्षकी बहिन या बेटी हो, तो आश्चर्य नहीं।

कोक्छके पीछे उसका पुत्र मुग्धतुंग उसका उत्तराधिकारी हुआ।

<sup>( ? )</sup> Ep Ind. vol I, P. 48.

# २-मुग्धतुंग।

बिल्हारीके लेखेमें लिखा है कि, कोक्छके पीछे उसका पुत्र मुग्धतुंग और उसके बाद उसका पुत्र केयूरवर्ष राज्य पर बैठा; जिसका दूसरा नाम युवराज था । परन्तु बनारसके दानपत्रेसे पाया जाता है कि कोक्छदेवका उत्तराधिकारी उसका पुत्र प्रसिद्धधवल हुआ; जिसके बालहर्ष और युवराजदेव नामक दो पुत्र हुए; जो इसके बाद कमश: गही पर बैठे।

इन दोनों लेखोंसे पाया जाता है कि प्रसिद्धधवल, मुम्धतुंगका उपनाम था।

पूर्वोक्त बिल्हारीके लेखमें लिखा है कि मुम्धतुंमने पूर्वीय समुद्रतटके देश विजय किये, और कोसलके राजासे पाली छीन लियाँ । इस कोसलका अभिप्राय, दक्षिण कोसलसे होना चाहिये। और पाली, या तो किसी देशविभागका अथवा विचित्रध्वजका नाम हो; जो पालीध्वज कहलाता था; और बहुधा राजाओं के साथ रहता था। ऐसा प्राचीन लेखों से पाया जाता है।

इस्का उत्तराधिकारी इसका पुत्र बालहर्ष हुआ।

### ३-बालहर्ष।

यद्यपि इसका नाम बिल्हारीके लेखमें नहीं दिया है; परन्तु बनारसके ताम्रपत्रसे इसका राज्यपर बैठना स्पष्ट प्रतीत होता है । बालहर्षका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई युवराजदेव हुआ ।

# ४-केयूरवर्ष ( युवराजदेव )।

इसका दूसरा नाम युवराजदेव था। बिल्हारीके लेखमें, इसका गौड़,

<sup>(</sup>१) Ep. Ind. vol. I, P. 257. (२) Ep. Ind. vol. II, P. 307. (१) Ep. Ind. vol. I, P. 256.

कर्णाट, ठाट, काइमीर और किलंगकी स्त्रियोंसे विठास करनेवाँठा, तथा अनेक देश विजय करनेवाठा, ठिसा है। परन्तु विजित देश या राजा-का नाम नहीं दिया है। अतएव इसकी विजयवार्तापर पूरा विश्वास नहीं हो सकता।

केयूरवर्ष और चन्देलराजा यशोवर्मा, समकालीन थे। सजुराहोके लेखसे पाया जाता है कि, यशोवर्माने असंख्य सेनावाले चेदीके राजाको युद्धमें परास्त किया था। अतएव केयूरवर्षका यशोवर्मासे हारना संभव है।

इसकी रानीका नाम नोहला था। उसने बिल्हारीमें नोहलेश्वर नामक शिवका मंदिर बनवाया, और घटपाटक, पोण्डी (बिल्हारीसे ४ मील), नागवल, खेलपाटक (खेलवार, बिल्हारीसे ६ मील) बीड़ा, सज्जाहिल और गोष्ठपाली गाँव उसके अर्पण किये। तथा पवनशिवके प्रशिष्य और शब्दशिवके शिष्य, ईश्वरशिव नामक तपस्वीको निपानिय और अंबिपाटक, दो गाँव दिये।

यह शेवमतका साधु था; शायद इसको नोहलेश्वरका मठाधिपति किया हो। योहला चौलुक्य अवनीतवर्माकी पुत्री, सवन्वकी पोती और सिंहवर्माकी परपोती थी। उसकी पुत्री कंडक देवीका विवाह दक्षिणके राष्ट्रकूट (राठोड़) राजा अमोधवर्ष तीसरे (बिह्म) से हुआ था, जिसने वि० सं० ९९० और ९९७ के बीच कुछ समय तक राज्य किया था; और जिससे सोडिंगका जन्म हुआ।

केयुरवर्षके नोहलासे लक्ष्मण नामक पुत्र हुआ, जो इसका उत्तरा-धिकारी था।

#### ५-लक्ष्मण।

इसने वेयानाथके मठ पर हृद्यशिवको और नोहलेश्वरके मठ पर उसके शिष्य अघोराशिवको नियत किया । इन साधुओंकी शिष्यपरंपरा बिल्हा- रीके लेखेमें इस तरह दी है-कदंवगुहा स्थानमें, हद्रशंभु नामक तपस्वी रहता था। उसका शिष्य मत्तमयूरनाथ, अवन्तीके राजाके नगरमें जा रहा। उसके पीछे कमशः धर्मशंभु, सदाशिव माधुमतेय, चूड़ाशिव, हृद्यशिव और अधोरशिव हुए।

विल्हारीके लेखमें लिखा है कि, वह अपनी और अपने सामं-तोंकी सेना सहित, पश्चिमकी विजययात्रामें, शत्रुओंको जीतता हुआ समुद्र तटपर पहुँचा। वहाँ पर उसने समुद्रमें स्नानकर सुत्रणिके कमलोंसे सोमेश्वर (सोमनाथ सौराष्ट्रके दक्षिणी समुद्र तटपर) का पूजन किया; और कोसलके राजाको जीत, ओट्रके राजासे ली हुई, रत्नजटित सुत्र-र्णकी बनी कालिय (नाग) की मूर्ति, हाथी, घोड़े, अच्छी पोशाक, माला और चन्द्रन आदि सोमेश्वर (सोमनाथ) के अपीण किये।

इसकी रानीका नाम राहड़ा था। तथा इसकी पुत्री बोथा देवीका विवाह, दक्षिणके चालुक्य (पश्चिमी) राजा विक्रमादित्य चौथेते हुआ था, जिसके पुत्र तेलपने; राठोड़ राजा कवकल (कर्क दूतरे) से राज्य हीन, वि० सं० १०२० से १०५४ तक राज्य किया था; और मालवाके राजा मुंज (वाक्पातिराज) (भोजके पिता सिंधुराजके बंदे भाई) को मारा था। लक्ष्मणने विव्हारीमें लक्ष्मणसागर नामक बढ़ा तालाव बनवाया। अब भी वहाँके एक खड़हरको लोग राजा लक्ष्मणके महल बतलाते हैं।

इसके दो पुत्र शंकरगण और युवराजदेव हुए; जो कमशः गद्दी पर बैठे। ६ – शंकरगण ।

यह अपने पिता लक्ष्मणका ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसका पेतिहासिक वृत्तान्त अन तक नहीं मिला। इसके पीछे इसका छोटा भाई युवराजेदेव (दूसरा) गद्दी पर बैटा।

<sup>(</sup>१) Ep. Iud. Vol. I. P. 252) (२) Ep. Ind, Vol. I, P. 260, (३) C. A. R. Vol IX P. 115.

# ७-युवराजदेव ( दूसरा )।

कर्णवेळ (जबलपुरके निकट) से मिले हुए छेसंमें लिखा है कि इसने अन्य राजाओंको जीत, उनसे छीनी हुई लक्ष्मी सोमेश्वर (सोमनाथ) के अर्पण कर दी थी।

उदसपुर ( म्वालियर राज्यमें ) के लेंकमें लिखा है कि, परमार राजा वाक्पतिराज ( मुंज ) ने, युवराजको जीत, उसके सेनापितको मारा; और त्रिपुरी पर अपनी तलवार उठाई । इससे प्रतीत होता है कि, वाक्पतिराज ( मुंज ) ने युवराजदेवसे त्रिपुरी छीन ली हो; अथवा उसे लट्ट लिया हो । परन्तु यह तो निश्चित है कि त्रिपुरी पर बहुत समय पिछे तक कलचुरियोंका राज्य रहा था। इस लिये, यदि वह नगरी परमारोंके हाथमें गई भी, तो भी अधिक समय तक उनके पास न रहने पाई होगी।

वाक्पतिराज ( मुंज ) के लेख वि० सं० १०३१ और १०३६ के मिले हैं; और वि० सं० १०५१ और १०५४ के बीच किसी वर्ष उसका मारा जाना निश्चित हैं; इस छिये उपर्युक्त घटना वि० १०५४ के पूर्व हुई होगी।

## ८-कोकल (दूसरा)।

यह युवराजदेव (दूसरा) का पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसका विशेष कुछ भी वृत्तान्त नहीं मिलता है । इसका पुत्र गांगेयदेव बड़ा प्रतापी हुआ।

# ९-गांगेय देव।

यह कोक्कर (दूसरे) का पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसके (१) Ind. Ant. Vol. XVIII P. 216. (२) Ep. Ind. Vol I, P. 235.)

सोने चाँदी ओर ताँनेके सिक्के मिलते हैं, जिनकी एक तरफ, बैठी हुई चतुर्भुजी लक्ष्मीकी मूर्ति बनी है और दूसरी तरफ, 'श्रीमद्गांगेयदेव: ' लिखा है।

इस राजाके पीछे, कन्नौजके राओड़ोंने, महोबाके चंदेलने, शाहनुद्दीन-गोरीने और कुमारपाल अजयदेव आदि राजाओंने जो सिक्टे चलाए, वे बहुधा इसी शैलीके हैं।

गांगेयदेवने विक्रमादित्य नाम धारण किया था । कलचुरियोंके लेखोंमें इसकी वीरताकी जो बहुत कुछ प्रशंक्षा की है वह, हमारे ख्याल में यथार्थ ही होगी; क्योंकि, महोबासे मिले हुए, चंदेलके लेखमें इसको, समस्त जगतका जीतनेवाला लिखा है, तथा उसी लेखमें चंदेल राजा विजयपालको, गांगेयदेवका गर्व मिटानेवाला लिखा है।

इससे प्रकट होता है कि विजयपाल और गांगेयदेवके बीच युद्ध हुआ था। इसने प्रयागके प्रसिद्ध बटके नीचे, रहना पसन्द किया था; वहीं पर इसका देहान्त हुआ । एक सौ रानियाँ इसके पीछे सती हुई।

अठवेह्ननी, ई॰ स॰ १०३० (वि॰ सं॰ १०८७) में गांगयेको, डाहल (चेदी) का राजा लिसता है। उसके समयका एक लेख कलचुरी सं०७८९ (वि॰ सं॰ १०९४) का मिला है। और उसके पुत्र कर्णदेवका एक ताम्रपत्र कलचुरी सं० ७९३ (वि॰ सं॰ १०९९) का मिला है; जिसमें लिसा है कि कर्णदेवने, वेणी (वेनगंगा) नदीमें स्नाम कर, फाल्गुनकृष्ण २ के दिन अपने पिता श्रीमद्गांगेयदेवके संवत्सर-श्राद्धपर, पण्डित विश्वरूपको सूसी गाँव दिया। अतएव गांगेयदेवका देहान्त वि॰ सं० १०९४ और १०९९ के बीच किसी वर्ष फाल्गुनकृष्ण २ का होना चाहिये और १०९९ फाल्गुनकृष्ण २ के दिन, उसका देहान्त हुए, कमसे कम एक वर्ष हो चुका था।

<sup>(</sup>१) Ep. Ind. Vol. II. P. 3. (२) Ep. Ind. Vol. II. P. 4.

शायद गांगेयदेवके समय हैहयोंका राज्य, अधिक बद्गू गया हो; और प्रयाग भी उनके राज्यमें आगया हो । प्रबन्धचिंतामणिमें गांगेय-देवके पुत्र कर्णकों काशीका राजा छिखा है।

## १०-कर्णदेव ।

यह गांगेयदेवका उत्तराधिकारी हुआ । वीर होनेके कारण इसने अनेक लड़ाइयाँ लड़ीं । इसीने अपने नाम पर कर्णावती नगरी वसाई । जनरल किनङ्गहमके मतानुसार इस नगरीका भग्नावशेष मध्यप्रदेशमें कारीतलाईके पास है ।

काशीका कर्णमेरु नामक मन्दिर भी इसीने बनवाया था।

भेड़ाघाटके लेखके वारहवें श्लोकमें उसकी वीरताका इस प्रकार वर्णन है:—

पाण्ड्यश्रिमताम्मुमोच मुरलस्तत्त्याजगर्वे( अ )हंै, ( कु ) क्षः सद्गतिमाजगाम चक्षे वद्धः किक्षेः सह । कीरः कीरवदासपंजरग्रेहं हुर्ण 👸 प्रपर्वे जहो, यस्मित्राजनि शौर्यविक्रमभरं विश्वत्यपूर्वेश्रमे ॥

अर्थात्—कर्णदेवके प्रताप और विक्रमके सामने पाण्ड्य देशके राजाने उमता छोड़ दी, मुरलेंनि गर्व छोड़ दिया, कुङ्गोंने सीधी चाल महण की, बङ्ग और कलिङ्ग देशवाले काप गये, कीरवाले पिअड़ेके तोतेकी तरह चुपचाप बैठ रहे और हूणोंने हर्ष मनाना छोड़ दिया।

कर्णवेलके लेखमें सिखा है कि, चोड़, कुंग, हूण, गोड़, गुर्जर, और कीरके राजा उसकी सेवामें रहा करते थे।

<sup>(</sup>१) Ep. Ind. Vol. II, p. II, (२) Read महीप्रहें। (३) Read चक्कमें। (४) Read हुण : मही ।(६) Ind, Ant, Vol. XVIII, P. 217.

यद्यपि उद्धिसित वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण अवश्य है; तथापि यह तो निर्विवाद ही है कि कर्ण बड़ा बीर था और उसने अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त थी थी।

प्रबन्धचिन्तामणिमें उसका बृत्तान्त इस तरह छिखा है:---

अभ लग्नेमं डाहल देशके राजाकी देमती नामकी रानीसे कर्णका जनम हुआ । वह बड़ा बीर और नीतिनिषुण था । १३६ राजा उसकी सेवामें रहते थे। तथा विद्यापति आदि महाकवियोसे उसकी सभा विमु-षित थी। एक दिन दत हारा उसने भाजसे कहलाया-" आपकी नगरीमें १०४ महरू आपके बनवाय हुए हैं, तथा इतने ही आपके गीत प्रबन्ध आदि हैं। और इतने ही आपके खितान भी । इसिछिये या तो युद्धमें, शास्त्रार्थमें, अथवा दानमें, आप मुझको जीत कर एक सो पाँचवाँ खिताव घारण कीजिये, नहीं तो आपको जीतकर मैं १३७ राजाओंका मालिक होऊँ। " बठवान काशिराज कर्णका यह सन्देश सुन, भोजका मुख म्लान हो गया । अन्तर्मे भोजके बहुत कहने सुननेसे उन दोनोंके बीच यह बात उहरी कि, दौनों राजा अपने घरमें एक ही समयमें एक ही तरहके महल बनवाना प्रारम्भ करें। तथा जिसका महल पहले वन जाय वह दूसरे पर अधिकार कर है । कर्णने वाराणसी ( बनारस≔काशी ) में और भोजने उज्जैनमें महल बनवाना प्रारम्भ किया । कर्णका महल पहले तैयार हुआ । परन्तु मोजने पहलेकी की हुई प्रतिज्ञा मंगकर दी । इसपर अपने सामन्तांसाहित कर्णने भोजपर चढ़ाई की । तथा भोजका आधा राज्य देनेकी शर्त पर गुजरातके राजाको भी साथ कर छिया।

उन दोनोंने मिल कर मालवेकी राजधानीको घेर लिया। उसी अव-सर पर ज्वरसे मोजका देहान्त हो गया। यह खबर सुनते ही कर्णने क्लिकेको तोड़ कर भोजका सारा खजाना लूट लिया। यह देख मीमने अपने सांधिविमहिक मंत्री (Minister of Peace and wrr) डामर्को

आज्ञा दी कि, या तो भीमका आधा राज्य या कर्णका सिर है आओ । यह सुन कर दुहपरके समय डामर नतीस पैदल सिपाहियों सहित कर्णके सेमेमें पहुँचा और सोते हुए उसको घेर लिया । तन कर्णने एक तरफ सुवर्णमण्डपिका, नीलकण्ड, चिन्तामणि, गणपित आदि देवता और दूसरी तरफ भोजके राज्यकी समग्र समृद्धि रख दी । फिर डामरसे कहा—" इसमेंसे चाहे जौनसा एक भाग ले लो "। यह सुन सोलह पहरके बाद भीमकी आज्ञासे डामरने देवमूर्तियोंवाला भाग ले लिया।

पूर्वोक्त वृत्तान्तसे भोजपर कर्णका हमला करना, उसी समय ज्वरसे भोजकी मृत्युका होमा, तथा उसकी राजधानीका कर्णद्वारा लूटा जाना प्रकट होता है।

नागपुरसे मिले हुए परमार राजा लक्ष्मदेवके लेखसे भी उपरोक्त बातकी सत्यता मालूम होती है। उसमें लिखा है कि भोजके मरने पर उसके राज्य पर विपत्ति छा गई थी। उस विपत्तिको भोजके कुटुम्बी उद्यादित्यने दूर किया, तथा कर्णाटवालोंसे शिले हुए राजा कर्णसे अपना राज्य पुनः छीनां।

उदयपुर ( ग्वाहियर ) के होसेसे भी यही बात प्रकट होती है।

हेमचन्द्रसुरिने अपने बनाए ब्राश्रय काव्यके ९ वें सर्गमें लिखा है कि:—" सिंधके राजाको जीत करके भीमदेवने चेदि-राज कर्ण पर चढ़ाई की । प्रथम भीमदेवने अपने दामोद्दर नामक दूतको कर्णकी समामें भेजा । उसने वहाँ पहुँच करके कर्णकी वीरताकी प्रशंसा की । और निवेदन किया कि राजा भीम यह जानना चाहता है कि आप हमारे भित्र हैं या शत्रु ? यह सुन कर्णने उत्तर दिया—सत्पुरुषोंकी मैत्री तो स्वाभाविक होती ही है । इसपर भी भीमके यहाँ आनेकी बात सुनकर

<sup>(?)</sup> EP, Ind. vol. II, P, 185. (?) EP. Ind. vol. I, P, 235.

मैं बहुत श्री प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मेरी तरफसे ये हाथी, घोड़े और भोजका सुवर्ण-मण्डिपका ले जाकर भीमके भेट करना और साथ ही यह भी कहना कि वे मुझे अपना मित्र समझें।"

परन्तु हेमचन्द्रका लिखा उपर्युक्त वृत्तान्त सत्य मालूम नहीं होता। क्योंकि चेदिपरकी भीमकी चढ़ाईके सिवाय इसका और कहीं भी जिकर नहीं है। और प्रबन्धचिन्तामणिकी पूर्वोक्त कथासे साफ जाहिर होता है कि, जिस समय कर्णने मालवे पर चढ़ाई की उस समय भीमको सहायतार्थ बुलाया था। और वहाँ पर हिस्सा करते समय उन दोनोंके बीच झगड़ा पेदा हुआ था; परन्तु सुवर्णमण्डपिका और गण-पति आदि देवमूर्तियाँ देकर कर्णने सुलह कर ली। इसके सिवाय हेम-चन्द्रने जो कुछ भी भीमकी चेदिपरकी चढ़ाईका वर्णन लिसा है वह क्रिन्त ही है। हेमचन्द्रने गुजरातके सोलंकी राजाओंका महत्त्व प्रकट करनेको ऐसी ऐसी अनेक कथाएँ लिस दी हैं, जिनका अन्य प्रमाणोंसे कल्पित होना सिद्ध हो चुका है।

कारमीरके बिल्हण कविने अपने एचे विक्रमाङ्कदेवचरित काव्यमें डाहरुके राजा कर्णका कलिअरके राजाके लिये कलिरूप होना लिखा हैं।

प्रबोधचन्द्रोदय नाटकसे पाया जाता है कि, चेदिके राजा कर्णने, किल्अरके राजा कीर्तिवर्माका राज्य छीन लिया था। परन्तु कीर्तिवर्माके मित्र सेनापति गोपालने कर्णके सैन्यको परास्त कर पीछे उसे कलिअरका राजा बना दिया। बिल्हणकविके लेखसे पाया जाता है कि पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथमने कर्णको हराया।

उन्निस्ति प्रमाणोंसे कर्णका अनेक पड़ोसी राजाओंपर विजय प्राप्त करना सिद्ध होता है। उसकी रानी आवन्नदेवी हूणजातिकी थी। उससे यशःकर्णदेवका जन्म हुआ।

<sup>(</sup>१) विक्रमांकदेवचरित, सर्ग १८, श्लो० ९३।

चेदि संवत् ७९२ (वि० सं० १०९९) का एक दानपर्नं कर्णका मिला है। और चे० सं० ८७४ (वि० सं० १११९) का उसके पुत्र यश:कर्णदेवका।

इन दोनोंके बीच ७० वर्षका अन्तर होनेसे सम्भव है कि कर्णने बहुत समयतक राज्य किया होगा। उसके मरनेके बाद उसके राज्यमें झगड़ा पैदा हुआ। उस समय कन्नोज पर चन्द्रदेवने अधिकार कर लिया। तबसे प्रतिदिन राठोड़, कलचुरियोंका राज्य दबाने लगे।

चन्द्रदेव वि० सं०१९५४ में विद्यमान था । अतः कर्णका देहान्त उक्त संवत्के पर्व हुआ होगा।

# ११-यशःकर्णदेव।

इसके ताम्रपत्रमें लिखा है कि, गोदावरी नदीके समीप उसने आन्ध्र-देशके राजाको हराया । तथा बहुतसे आमूषण मीमेश्वर महादेवके अर्पण किये । इस नामके महादेवका मन्दिर गोदावरी जिलेके दक्षाराम स्थानमें हैं ।

भेड़ाघाटके लेसमें यशःकर्णका चम्पारण्यको नष्ट करना लिखा है । शायद इस घटनासे और पूर्वोक्त गोदावरी परके युद्धसे एक ही ताल्पर्य हो। वि० सं० ११६१ के परमार राजा लक्ष्मदेवने त्रिपुरी पर चढ़ाई करके उसको नष्ट कर दिया।

यद्यपि इस छेखमें त्रिपुरीके राजाका नाम नहीं दिया है; तथापि वह चढ़ाई यशःकर्णदेवके ही समय हुई हो तो आश्वर्य नहीं; क्योंकि वि॰ सं॰ ११५४ के पूर्व ही कर्णदेवका देहान्त हो चुका था और यशःकर्ण-देव वि॰ सं॰ ११७९ के पीछे तक विद्यमान था।

<sup>(?)</sup> Ep. Ind. vol. II, P. 305. (?) Ep. Ind. vol. II, P. 3. (?) Ep. Ind. vol. II. P. 5. (?) Ep. Ind. vol. II. P. 11. (4) Ep. Ind. vol. II. P. 186.

यशःकर्णके समय चेदिराज्यका कुछ हिस्सा कन्नौजके राठोड़ोंने दबा लिया था। वि० सं० ११७७ के राठोड़ गोविन्दचन्द्रके दानपत्रमें लिखा है कि यशःकर्णने जो गाँव रुद्रशिवको दिया था वही गाँव उसने गोविन्दचन्द्रकी अनुमातिरे एक पुरुषको दे दिया।

चे०सं० ८७४ ( वि० सं० ११७९ ) का एक ताम्रपत्र यशःकर्ण-देवका मिला है । उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र गयकर्णदेव हुआ ।

## १२-गयकर्णदेव।

यह अपने पिताके पीछे गदीपर बैठा। इसका विवाह मेवाइके मृहिल राजा विजयसिंहकी कन्या आल्हणदेवीसे हुआ था। यह विजयसिंह वैरिसिंहका पुत्र और हंसपालका पौत्र था। आल्हणदेवीकी माताका नाम स्थामलादेवी था। वह मालवेके परमार राजा उद्यादित्यकी पुत्री थीं। आल्हणदेवीसे दो पुत्र हुए—नरसिंहदेव और उद्यसिंहदेव। ये दोनों अपने पिता मयकर्णदेवके पिछे कमशः गदीपर बैठे।

चै० सं० ९०७ (वि० सं० १२१२) में नरसिंहदेवेक राज्य समय उसकी माता आह्हणदेवीने एक शिवमन्दिर बनवाया। उसमें बाग, मठ और व्याख्यानशाला भी भी। वह मन्दिर उसने लाहवंशके शेव साधु रुद्दशिवको दे दिया। तथा उसके निर्वाहार्थ दो गाँव भी दिये।

चे॰ सं० ९०२ ( वि० सं० १२०८ ) का एक शिलालेर्स गयकर्ण-देवका त्रिपुरीसे मिला है । यह त्रिपुरी या तेवर, जबलपुरसे ९ मील पश्चिम है।

उसके उत्तराधिकारी नरसिंहका प्रथम लेख चे० सं० ९०७ (वि०

<sup>(</sup>१) J. B. A. S. Vol. 31, P. 124, C. A. S. R. 9109. (२) Ep. Ind. vol. II, P. 3. (३) Ep. Ind. vol. II, P. 9. J. A. 18-215. (४) Ind. Ant. Vol. XVIII. P. 210.

सं० १२१२ ) का मिला है । अतः गयकर्णदेवका देहान्तः वि० सं० १२०८ और १२१२ के बीच हुआ होगा ।

# १३-नरसिंहदेव।

चे० सं० ९०२ ( वि० सं० १२०८ ) के पूर्व ही यह अपने पिता द्वारा युवराज बनाया गया था।

पृथ्वीराजविजय महाकाव्यमं छिसा है कि "प्रधानों द्वारा गर्दापर विठलाए जानेके पूर्व अजमेरके चौहान राजा पृथ्वीराजका पिता सोमेश्वर विदेशमें रहता था। सोमेश्वरको उसके नाना जयसिंह ( गुजरातके सिद्धराज जयसिंह ) ने शिक्षा दी थी। वह एक बार चेदिकी राजधानी त्रिपुरीमें गया, जहाँपर इसका विवाह वहाँके राजाकी कन्या कपूरे देविके साथ हुआ। उससे सोमेश्वरके दो पुत्र उत्पन्न हुए। पृथ्वीराज ओर हरिराज। "ययपि उक्त महाकाव्यमं चेदिके राजाका नाम नहीं हैं; तथापि सोमेश्वरके राज्यामिषेक सं० १२२६ और देहान्त सं० १२३६ को देखकर अनुमान होता है कि शायद पूर्वोक्त कपूरदेवी नरसिंहदेवकी पुत्री होगी। जनश्रुतिसे ऐसी प्रसिद्धि है कि, दिष्टिकि तवर राजा अनङ्ग-पालकी पुत्रीसे सोमेश्वरका विवाह हुआ था। उसी कन्यासे प्रसिद्ध पृथ्वीराजका जन्म हुआ। तथा वह अपने नानाके यहाँ दिष्टी गोद गया। परन्तु यह कथा सर्वथा निर्मूल है। चयांकि दिष्टीका राज्य तो सोमेश्वरसे भी पूर्व अजमेरके अधीन हो चुका था। तब एक सामन्तके यहाँ राजाका गोद जाना सम्भव नहीं हो सकता।

ग्वालियरके तँवर राजा वीरमके दरबारमें नयचन्द्रसूरि नामक किव रहताथा। उसने वि० सं० १५०० के करीब हम्मीर महाकाव्य बनाया। इस काव्यमें भी पृथ्वीराजके दिल्ली गोद जानेका कोई उल्लेख नहीं हैं।

अनुमान होता है कि शायद पृथ्वीराजरासोंके रचयिताने इस कथाकी कल्पना कर की होगी।

<sup>(?)</sup> Ep. Ind. Vol. 11, P. 10.

नरसिंद्धदेवके समयके तीन शिलालेख मिले हैं । उनमेंसे प्रथम दो, चे० सं० ९०७ और ९०९ (वि०सं० १२१२ और १२१५ ) के हैं। तथा तीसरा वि० सं० १२१६ का ।

## १४-जयसिंहदेव।

यह अपने बड़े भाई नरसिंहदेवका उत्तराधिकारी हुआ; उसकी रानीका नाम गोसलांदेवी था। उससे विजयसिंहदेवका जन्म हुआ। जयसिंह-देवके समयके तीन लेख मिले हैं। पहला चे० सं० ९२६ (वि० सं० ९२३२) की और दूसरा चे० सं० ९२८ (वि० सं० १२३४) की है। तथा तीसरेमें संवत् नहीं हैं।

# १५-विजयसिंहदेव ।

यह जयसिंहका पुत्र था, तथा उसके पीछ गई। पर बैठा। उसका एक ताम्रपत्र चे० सं० ९३२ (वि० सं० १२३७) का मिला हैं। उससे वि० सं० १२३४ और वि० सं० १२३७ के बीच विजयसिंहके राज्या-भिषेक्का होना सिद्ध होत है। उसके समयका दूसरा ताम्रपत्र वि० सं० १२५३ का हैं।

### १६-अजयसिंहदेव।

यह विजयसिंहदेव का पुत्र था। विजयसिंहदेवके समयके चे० सं० ९३२ (वि० सं०१२३७) के लेखमें इसका नाम मिला है। इस राजा-के वादसे इस वंशका कुछ भी हाल नहीं मिलता।

रीवाँमें ककेरदीके राजाओंके चार ताम्रपत्र मिले हैं। उनके संव-तादि इस प्रकार हैं----

<sup>(?)</sup> Ep. Iud. Vol. II. P. 10. (?) Ind. Ant. Vol. XVIII, P. 212. (?) Ind. Ant. Vol. XVIII, P. 214. (?) Ind. Ant. Vol. XVIII, P. 226. (?) Ep. Ind. Vol. II, P. 18, (5) Ind. Ant. Vol. XVIII, P. 216. (©) J. B. A, S. Vol. VIII, P. 481. (c) Ind. Ant. Vol. XVII, P. 238.

पहला चे० सं० ९२६ का पूर्वोक्त जयसिंहदेवके सामन्त महाराणा कीर्तिवर्मीका, दूसरा वि० सं० १२५३ विजय (सिंह) देवके सामन्त महाराणक सलसणवर्मदेवका, तीसरा वि० सं० १२९७ का बैलोक्यवर्मदेवके सामन्त महाराणक कुमारपालदेवको और चौथा वि० सं० १२९८ का बैलोक्यवर्मदेवके सामन्त महाराणक हरिराजदेवको ।

अपर उल्लिखित तामपत्रोंमें जयसिंहदेव विजय (सिंह) देव ओर बेलोक्यवर्मदेव इन तीनोंका खिताब इस प्रकार लिखा है:—

" परमभद्वारक महाराजाविराज परमेश्वर परममाहेश्वर श्रीमद्दामदेव-पादानुध्यात परमभद्वारक महाराजाविराज परमेश्वर विकलिङ्गाविपति निजभुजोपार्जिताश्वपति गजपति नरपति राजत्रयाधिपति ।"

ऊपर वर्णन किये हुए तीन राजाओंमंसे जयसिंहदेव और विजय-(सिंह) देवको जनरल कनिङ्गहम तथा डाक्टर कीलहार्न, कलचुरि-वंशके मानते हैं, और तीसरे राजा बेलोक्यवर्मदेवका चंदेल होना अनुमान करते हैं; परन्तु उसके नामके साथ जो सिताब लिसे गए हैं, वे चन्देलोंके नहीं; किन्तु हैहयोंहीके हैं । अतः जब तक उसका चन्देल होना दूसरे प्रमाणोंसे सिद्ध न हो तब तक उक्त यूरोपियन विद्वानोंकी बात पर विश्वास करना उचित नहीं हैं।

वि० सं० १२५३ तक विजयसिंहदेव विद्यमान था। सम्भवतः इसके बाद भी वह जीवित रहा हो। उसके पीछे उसके पुत्र अजयसिंह तकका शृह्याज्ञाबद्ध इतिहास मिलता आता है। शायद उसके पीछे वि० सं० १२९८ में त्रैलोक्यवर्मा राजा हो। उसी समयके आसपास रीवाँके बेचलोंने विपुरीके हेहयोंके राज्यको नष्ट कर दिया।

इन हेहयवंशियोंकी मुद्राओंमें चतुर्भुज रुक्षीकी मृतिं मिरुती है, जिसके दोनों तरफ हाथी होते हैं।ये राजा शैव थे।इनके झंडेमें बैरुका निशान बनाया जाता था।

<sup>(?)</sup> Ind, ant, Vol. XVII.P. 231. (?) Ind. Ant. Vol. XVII. P. 235.

```
डाइलके हैहयों (कलचुरियों) का वंशवृक्ष।
                   कृष्णराज
                   शङ्करगण
                    बुद्धराज
              १ कोकलदेव (प्रथम )
        शङ्करगण
२ मुग्धतुङ्ग
इं बालहर्ष ४ केयूरवर्ष ( सुवराजदेव प्रथम )
        पु लक्ष्मणराज
६ शङ्करगण ७ युवराजदेव (दितीय)
         ८ कोकहदेव (दितीय)
         ९ गाङ्केयदेव चे० सं० ७८९ (वि० सं० १०९४)
        १० कर्णदेव चे० सं॰ ७९३ ( वि० सं० १०९९ )
        ११ यशःकर्णदेव चे० सं० ८७४ ( वि० सं० ११७९ )
        १२ गयकर्णदेव चे० सं० ९०२ ( वि० सं० १२०८ )
१३ नरसिंहदेव चे० सं०१४ जयसिंहदेव चे० सं०९२६, ९२८ (वि०
   ९०७, ९०९(बि०
                                सं॰ १२३२, १२३४
   सं०१२१२,१२१५ १५ विजयसिंहदेव चे० सं० ९३२ (वि० सं०
   तथा वि० सं० १२१६ । १२३७ तथा वि० सं० १२५३
                 १६ अजयासिंहदेव
```

त्रैलोक्यवर्मदेव वि० सं० १२९८

### दक्षिण काशलके हैह्य।

पहले, कोकलदेवके वृत्तान्तमें लिखा गया है कि, कोकलके १८ पुत्र थे। उनमेंसे सबसे बड़ा पुत्र मुग्धतुङ्ग अपने पिता कोकलदेवका उत्तराधिकारी हुआ और दूसरे पुत्रोंको अलग अलग जागीरें मिलीं। उनमेंसे एकके वंशज कलिङ्गराजने दक्षिण-कोशल ( महाकोशल ) में अपना राज्य स्थापन किया। कलिङ्गराजके वंशज स्वतन्त्र राजा हुए।

### १-कलिङ्गराज ।

यह कोकलदेवका वंशज था। रत्नपुरके एक लेससे ज्ञात होता है कि, दक्षिण-कोशल पर अधिकार करके तुम्माण नगरको इसने अपनी राजधानी बनाया। (दूसरे लेखोंसे इलाकेका नाम भी तुम्माण होना पाया जाता है) इसके पुत्रका नाम कमलराज था।

#### २-कमलराज।

यह कलिङ्गराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था 🕞

## ३-रत्नराज ( रत्नदेव प्रथम )।

यह कमलराजका पुत्र था और उसके पीछे गद्दी पर बेटा। तुम्माणमें इसने रत्नेशका मंदिर बनवाया था, तथा अपने नामसे रत्नपुर नामका नगर भी बसाया था, वही रत्नपुर कुछ समय बाद उसके वंशजोंकी राजधानी बना । रत्नराजका विवाह कोमोमण्डलके राजा वज्जूककी पुत्री नोनल्लासे हुआ था। इसी नोनल्लासे पृथ्वीदेन ( पृथ्वीश ) ने जन्म ग्रहण किया।

### ४-पृथ्वीदेव (प्रथम )।

यह रत्नराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसने रत्नपुरमें एक तालाव और तुम्माणमें पृथ्वीश्वरका मान्दिर बनवाया था। पृथ्वीदेवने अनेक यज्ञु किये । इसकी रानीका नाम राजला था; जिसमे जाजलदेव नामका पुत्र हुआ ।

## ५-जाजहदेव (प्रथम)।

यह पृथ्वीदेवका पुत्र था, तथा उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी हुआ। इसने अनेक राजाओंको अपने अधीन किया। चेदीके राजासे मैत्री की, कान्यकृष्ण (क्स्नीज ) और जेजाकमुक्ति (महोबा ) के राजा इसकी वीरताको देख करके स्वयं ही इसके मित्र बन गए। इसने सोमेश्वरको जीता । आंघसिमिड़ी, वैरागर, लंजिका, भाणार, तलहारी, दण्डकपुर, नंदावली और कुक्कुटके मांडालक राजा इसको सिराज देते थे। इसने अपने नामसे जाजलपुर नगर बसाया। उसी नगरमें मठ, बाग और जलाशयसहित एक शिवमन्दिर बनवा कर दो गाँव उस मान्दिरके अर्पण किये। इसके गुरुका नाम रुद्रशिव था, जो दिङ्नाम आदि आचार्योंके सिद्धान्तोंका ज्ञातु। था । जाजलदेवके सान्धिविधहिकका नाम विग्रहराज था । इस राजाके समय शायद चेदीका राजा यशःकर्ण, कन्नी-जका राठोड़ गोविन्दचन्द्र और महोबेका राजा चंदेल कीर्तिवर्मा होगा। रत्नपुरके हैहयवंशी राजाओंमं जाजहादेव बड़ा प्रतापी हुआ; आश्चर्य नहीं कि इस शासामें प्रथम इसीने स्वतन्त्रता प्राप्त की हो । इसकी रानीका नाम सोमलदेवी था। इस राजाके ताँबेके सिक्के मिले हैं। उनमें एक तरफ 'श्रीमज्जाजल्रदेवः' लिखा है और दूसरी तरफ हनुमानकी मुर्चि बनी है। चे० सं० ८६६ ( वि॰ सं० ११७१=ई० स० १११४) का रत्नपुरमें एक लेखें जाजहादेवके समयका मिला है। इसके पुत्रका नाम रत्नदेव था।

<sup>()</sup> Ind. Ant. Vol. XXII, P. 92. () Ep. Ind. Vol. I. P. 32.

## ६-रत्नदेव (द्वितीय)।

यह जाजलुदेवका पुत्र था और उसके बाद राज्य पर बैठा। इसने किलेड्सदेशके राजा चोड गङ्गको जीता। इस राजाके ताँबेके सिक्के मिले हैं। उनकी एक तरफ 'श्रीमदरनदेवः' लिखा है और दुसरी तरफ हनु-मानकी मूर्चि बनी है। परन्तु इस शाखामें रत्नदेव नामके दो राजा हुए हैं। इसलिए वे सिक्के रत्नदेव प्रथमके हैं या रत्नदेव दितीयके, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसके पुत्रका नाम पृथ्वीदेव था।

## ७-पृथ्वीदेव (द्वितीय)।

यह रत्नदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके सोने और ताँबेके सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ 'श्रीमत्य्रध्वीदेवः' खुदा है और दूसरी तरफ हनुमानकी मूर्ति वनी है। यह मूर्ति दो प्रकारकी पाई जाती है; किसी पर द्विभुज और किसी पर चतुर्भुज।

इस शासामें तीन पृथ्विदेव हुए हैं। इसिलिये सिक्के किस पृथ्विदेवके समयके हैं यह निश्चय नहीं हो सकता। पृश्विदेवके समयके दो ज़िला-लेख मिले हैं। प्रथम चे० सं० ८९६ (वि० सं० १२०२=ई० स० ११४५) का और दूसरा चे० सं० ९१० (वि० सं० १२१६=ई० स० ११५९) का हैं। उसके पुत्रका नाम जाजलुदेव था।

## ८-जाजहादेव (द्वितीय)।

यह अपने पिता पृथ्वीदेव दूसरेका उत्तराधिकारी हुआ । चे० सं० ९१९ ( वि० सं० १२२४—ई० सं० ११६७) का एक शिलालेख जाज-हुदेवका मिला है। इसके पुत्रका नाम रत्नदेव था।

### ९-रत्नदेव ( तृतीय )।

यह जाजल्लदेवका पुत्र था और उसके पीछे गद्दी पर बैठा। यह चे॰ (१) Ep. Ind. Vol. I. P. 40. (२) C. A. S. R, 17, 76 and. 17 p, XX.

सं० ९३३ ( वि० सं० १२३८=ई० सं० ११८१ ) में विद्यमान था । इसके पुत्रका नाम पृथ्वीदेव था ।

## १०-पृथ्वीदेव ( तृतीय )।

यह अपने पिता रत्नदेवका उत्तराधिकारी हुआ। यह वि० सं० १२४७ ( ई० स० ११९० ) में विद्यमान थाँ।

पृथ्वीदेव तीसरेके पीछे वि० सं० १२४७ से इन हेहयवंशियोंकर कुछ भी पता नहीं चलता है।

# दक्षिण कोशलके हैहयोंका वंशवृक्ष ।

कोकहदेवके वंशमं---

१-किलिझराज
२-कमलराज
२-कमलराज
२-कमलराज
२-कमलराज (रत्नदेव प्रथम)
४-पृथ्विदेव (प्रथम)
५-जाजलदेव (प्रथम) चे० सं० ८६६ (वि० सं० ११७१)
६-रत्नदेव (द्वितीय)
७-पृथ्विदेव(द्वितीय)चे० सं० ८९६, ९१० (वि० सं० १२०२, १२१६)
८-जाजलदेव (द्वितीय) चे० सं० ९१९ (वि० सं० १२२४)
९-रत्नदेव (त्वृतीय) चे० सं० ९३६ (वि० सं० १२२८)
१०-पृथ्विदेव (तृतीय) वि० सं० १२४७

<sup>( ? )</sup> C. A. R. Vol XVII P. 43. ( ? ) Ep. Ind. Vol. I. P. 49.

### कल्याणके हैहयवंशी।

दक्षिणके प्रतापी पश्चिमी चौलुक्य राजा तैलप तीसरेसे राज्य छीन-कर कुछ समय तक वहाँपर कलचुरियोंने स्वतन्त्र राज्य किया। उस समय इन्होंने अपना खिताब 'कलिञ्जरपुरवराधीइवर ' रक्सा था! इनके लेखोंसे प्रकट होता हैं कि ये डाहल (चेदी) से उधर गए थे। इस लिए ये भी दक्षिण कोशलके कलचुरियोंकी तरह चेदीके कलचुरियोंके ही वंशज होंगे।

तैलपसे राज्य छीननेके बाद इनकी राजधानी कल्याण नगरमें हुई। यह नगर निजामके राज्यमें कल्याणी नामसे प्रसिद्ध है। इनका झण्डा ' सुवर्षावृषध्यज ' नामसे प्रसिद्ध था।

इनका ठीक ठीक वृत्तान्त जागम नामके राजासे मिलता है। इससे पूर्वके वृत्तान्तमें बड़ी गड़बड़ हैं; क्योंकि हरिहर (माइसोर) से मिले हुए विज्ञलके समयके लेखसे ज्ञात होता है कि, डाहलके कलचुरि राजा कृष्णके वंशज कन्नम (कृष्ण) के दो पुत्र थे— विज्ञल और सिंदराज। इनमेंसे बड़ा पुत्र अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ। सिंदराजके चार पुत्र थे—अमुंगि, शंसवर्मा, कन्नर और जोगम। इनमेंसे अमुंगि और जोगम कमशः राजा हुए।

जोगमका पुत्र पेमांडि (परमर्दि ) हुआ । इस पेमांडिके पुत्रका नाम विज्ञल थाँ । विज्ञलके ज्येष्ठ पुत्रका नाम सोविद्व (सोमदेव) था । इसके श० सं० १०९५ (वि० सं० १२३०) के लेखें लिखा है:—

चन्द्रवंशी संतम ( संतसम ) का पुत्र सगररस हुआ । उसका पुत्र कन्नम हुआ । कन्नमके, नारण और विज्ञारु दो पुत्र हुए । विज्ञारुका पुत्र कर्ण और उसका जोगम हुआ । परन्तु श० सं० १०९६ ( गत ) और ११०५ ( गत ) ( वि० सं० १२३१ और १२४० ) के ताम्रपत्रों-

<sup>(</sup> १ ) माइसोर इन्स्किप्शन्स १० ६४।

में जोगमको कृष्णका पुत्र लिखा है। तथा उसके पूर्वके नाम नहीं लिखे हैं। इसी तरह श० सं० ११०० (वि० सं० १२३५) के ताम्रपत्रमें कन्नमसे विज्ञल और राजलका, तथा राजलसे जोगमका उत्पन्न होना लिखा है। इस प्रकार करीब करीब एंक ही समयके लेख और ताम्रपत्रोंमें दिये हुए जोगमके पूर्वजोंके नाम परस्पर नहीं मिलते।

### १-जोगम।

इसके पूर्वके नामोंमें गडबड़ होनेसे इसके पिताका क्या नाम था यह डीक ठीक नहीं कह सकते। इसके पुत्रका नाम पेमीडि (परमर्दि) था। २-पेमीडि (परमर्दि)।

यह जोगमका पुत्र और उत्तराधिकारी था। श० संवत १०५१ (वर्त-मान) (वि० सं० ११८५-ई० सं० ११२८) में यह विद्यमान था। यह पश्चिम सोठंकी राजा सोमेश्वर तीसरेका सामन्त था। तर्दवाड़ी जिला (वीजापुरके निकट) उसके अधीन था। इसके पुत्रका नाम विजाददेव था।

### २-विज्ञलदेव ।

यह पूर्वोक्त सोलंकी राजा सोमेश्वर तीसरेके उत्तराधिकारी जगदे-कमह दूसरेका सामन्त था। तथा जगदेकमहकी मृत्युके बाद उसके छोटे भाई और उत्तराधिकारी तैल (तैलप) तीसरेका सामन्त हुआ। तैल (तैलप) तीसरेने उसको अपना सेनापित बनाया। इससे विज्ञलका अधिकार बढ़ता गया। अन्तमें उसने तेलपके दूसरे सामन्त्रोंको अपनी तरफ मिलाकर उसके कल्याणके राज्य पर ही अधिकार कर लिया। श॰ सं० १०५९ (वि० सं० १२१४) के पहलेके लेखोंमें विज्ञलको महामण्डलेश्वर लिखा है। यद्यि श० सं० १०७९ से उसने अपना राज्य-

<sup>(1)</sup> Bom. A. S. J. Vol. XVII, P. 269, Ind. Ant. Vol. IV. P. 274.

वर्ष ( सन् जुलुस ) लिखना प्रारम्भ किया, और त्रिमुवनमह, • भुजबल-चकवर्ती और कलचुर्यचकवर्ती विरुद् ( खिताब ) धारण किये, तथापि क्छ समयतक महामण्डलेश्वर ही कहाता रहा । किन्तु श॰ सं॰ १०८४ (वि०सं० १२१९) के लेखमें उसके साथ समस्त मुवनाश्रय, महाराजाधि-राज, परमेश्वर परमभद्वारक आदि स्वतन्य राजाओंके खिताव लगे हैं। इससे अनुमान होता है कि वि० सं० १२१९ के करीब वह पूर्ण रूपसे स्वातन्त्र्यलाभ कर चुका था। विजाल द्वारा हराए जानेके बाद बल्या-णको छोडकर तैल अरणोगिरि ( धारवाड़ जिले ) में जा रहा। परन्तु वहाँपर भी विजालने उसका पीछा किया; जिससे उसको वनत्रासीकी तरफ जाना पड़ा । विज्ञलने कल्याणके राज्यसिंहासन पर अधिकार कर लिया, तथा पश्चिमी चौलुक्य राज्यके सामन्तीने भी उसको अपना अधिपति मान लिया । विज्जलके राज्यमें जैनधर्मका अधिक प्रचार था। इस मतको नष्ट कर इसके स्थानमें शैवमत चलानेकी इच्छासे वसव नामी ब्राह्मणने 'वीरक्षेव ' ( हिंगायत ) नामका नया पंय चढ़ाया। इस मतके अनुयायी वीरशैव ( छिंगायत ) और इसके उपदेशक जंगम कहलाने लगे । इस मतके प्रचारार्थ अनेक स्थानोंमें बसवने उपदेशक भेजे । इससे उसका नाम उन देशोंमें प्रसिद्ध हो गया । इस मतके अनु-यायी एक चाँदीकी डिनिया गलेमें लटकाए रहते हैं । इसमें शिवलिंग रहता है।

हिंगायतोंके 'बसव-पुराण ' और जैनोंके 'विज्जलराय-चरित्र ' नामक ग्रन्थोंमें अनेक करामातसूचक अन्य बातोंके साथ बसव और विज्जलदेवका वृत्तान्त लिखा है। ये पुस्तकें धर्मके आग्रहसे लिखी गई हैं। इसलिए इन दोनों पुस्तकोंका वृत्तान्त परस्पर नहीं मिलता। 'बसव-पुराण ' में लिखा है:—' विज्जलदेवके प्रधान बलदेवकी पुत्री गंगादेवीसे बसवका विवाह हुआ था। बलदेवके देहान्तके बाद बसवको उसकी

प्रसिद्धि और सद्गुणोंके कारण विज्जलने अपना प्रधान, सेनापित और कोषाध्यक्ष नियत किया, तथा अपनी पुत्री नीललोचनाका विवाह उसके साथ कर दिया। उससमय अपने मतके प्रचारार्थ उपदेशोंके लिये वसवने राज्यका बहुतसा द्रव्य सर्च करना प्रारम्भ किया। यह सवर वसवके शतुके दूसरे प्रधानने विज्जलको दी; जिससे बसवसे विज्जल अप्रसन्न हो गया। तथा इनके आपसका मनोमालिन्य प्रतिदिन बढ़ता ही गया। यहाँ तक नोंबत पहुँची कि एक दिन विज्जलदेवने, हल्लेइज और मधुबेध्य नामके दो धर्मनिष्ठ जंगमोंकी ऑसं निकलवा हालीं। यह हाल देस बसव कल्याणसे माग गया। परन्तु उसके मेजे हुए जगदेव नामक पुरुषने अपने दो निजों सहित राजमिन्द्ररमें घुसकर समाके बीचमें बैंट हुए विज्जलको मार हाल। यह सवर सुनकर बसद कुण्डलीसंगमेश्वर नामक स्थानमें गया। वहीं पर वह शिवमें लय हो गया। वसवकी अविवाहिता बहिन नागलांविकासे वस्त्रवसवक। जन्म हुआ। इसने लिंगायत मतकी उन्नति की। (• लिंगाबत लोग इसको शिवका अवतार मानते हैं।) वसवके देहानतके बाद वह उत्तरी कनाहा देशके उत्तरी स्थानमें जा रहा। "

' चन्नवसन-पुराण ' में लिखा हैं:---

"वर्तमान शक सं० ७०७ (वि० सं० ८४१) में बसव, शिवमें लय हो गया। (यह संवत् सर्वथा कपोलक लियत है।) उसके बाद उसके स्थान पर विज्जलने चल्रवसवको नियत किया। एक समय हल्लेहज और मधु-वेय्य नामक जङ्गमोंको रस्सीसे वॅधनाकर विज्जलने पृथ्वीपर घसीट-वाए; जिससे उनके प्राण निकल गये। यह हाल देख जगदेव और बोम्मण नामके दो मशालचियोंने राजाको मार डाला। उससमय चन्न-वसव भी कितने ही सवारों और पैदलोंके साथ कल्याणसे भागकर उत्वी नामक स्थानमें चला आया। विज्जलके दामादने उसका पीला किया, परन्तु वह हार गया। उसले बाद विज्जलके पुत्रने चढ़ाई की। किन्तु

वह केंद्र कर लिया गया। तदनन्तर नागलांबिकाकी सलाहसे मरी हुई सेनाको चन्नवसवने पीछे जीवित कर दिया, तथा नये राजाको विज्ञ-लकी तरह जङ्गमीको न सताने और धर्ममार्ग पर चलनेका उपदेश देकर कल्याणको भेज दिया।"

' विज्जलराय-चरित ' में लिखा है:—

'' बसवकी बहिन बड़ी ही रूपवती थी। उसको विञ्जलने अपनी पास-वान ( अविवाहिता स्त्री ) बनाई । इसी कारण बसव विज्जलके राज्यमें उच्च पदको पहुँचा था । " इसी पुस्तकमें बसव और विज्जलके देहान्तर्कें विषयमें लिखा है कि " राजा विज्जल और वसवके वीच द्वोपन्नि भडक-नेके बाद, राजाने कोल्हापुर ( सिल्हारा ) के महामण्डलेश्वर पर चढ़ाई की । वहाँसे छौटते समय मार्गमें एक दिन राजा अपने सेमेमें बैठा था, उस समय एक जङ्गम जैन साधुका वेष घारणकर उपस्थित हुआ, एक फल उसने राजाको नजर किया । उस साधुसे वह फल लेकर राजाने सुँघा; जिससे उस पर विषका प्रभाव पढ़ गया और उसीसे उसका देहान्त हो गया । परन्तु मरते समय राजाने अपने पुत्र इम्मड़िविज्जल ( दुसरा विज्जल ) से कह दिया कि, यह कार्य बसबका है, अतः तु उसको मार डारुना । इस पर इम्मडिविजालने बसवको पकड़ने और जद्भनोंको मार डालनेकी आज्ञा दी । यह सबर पाते ही कुएँमें गिर कर बसवने आत्म-हत्या कर ठी, तथा उसकी स्त्री नीलांबाने विष मक्षण कर लिया। इस तरह नवीन राजाका क्रोध शान्त होने पर चन्नबसवने अपने मामा बसवका द्रव्य राजाके नजर कर दिया । इससे प्रसन्न होकर उसने चन्नवसवको अपना प्रधान बना लिया।"

यद्यपि पूर्वोक्त पुस्तकोंके वृत्तान्तोंमें सत्यासत्यका निर्णय करना कठिन हैतथापि सम्भवतः बसव और बिज्जलके बीचका द्वेष ही उन दोनोंके नाशका कारण हुआ होगा। विज्जलदेवके पाँच पुत्र थे—सोमेश्वर (सोविदेव), संकम, आहवमल्ल, सिंघण और वज्रदेव। इसके एक कन्या भी थी। उसका नाम सिरिया देवी था। इसका विवाह सिंहवंशी महामण्डलेश्वर चावंड दूसरेके साथ हुआ था। वह येलवर्ग प्रदेशका स्वामी था। सिरियादेवी और वज्रदेविकी माताका नाम एचलदेवी था। विज्ञलदेविक समयके कई लेख मिले हैं। उनमंका अन्तिम लेख वर्त्तमान श०सं०१०९१ (विं० सं०१२९५) आषाड़ बदी अमावास्या (दक्षिणी) का है। उसका पुत्र सोमेश्वर उसी वर्षसे अपना राज्यवर्ष (सन-जुलूस) लिखता है। अतएव विज्ञलदेवका देहान्त और सोमेश्वरका राज्याभिषेक वि० सं०१२९५ में होना चाहिए। यह सोमेश्वर अपने पिताके समयमें ही युवराज हो चुका था।

## ४-सोमेञ्बर (सोविदेव)।

यह अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ । इसका दूसरा नाम सोविदेव था । इसके खिताब, ये थे—भुजबलम्ह, रायमुरारी, समस्तभुवनाश्रयं, श्रीपृथ्वीवहम, महाराजाधिराज परमेश्वर और कल्चुर्य-चक्रवर्ती ।

इसकी रानी सावलदेवी संगीतिविद्यामें बड़ी निपुण थी। एक दिन उसने अनेक देशों के प्रतिष्ठित पुरुषोंसे भरी हुई राजसभाको अपने उसम गानसे प्रसन्न कर दिया। इस पर प्रसन्न होकर सोमेश्वरने उसे भूमिदान करनेकी आज्ञा दी। यह बात उसके ताम्रपत्रसे प्रकट होती हैं। इस देशमें मुसलमानोंका आधिपत्य होनेके बादसे ही कुलीन और राज्य-घरानोंकी स्त्रियोंमेंसे संगीतिविद्या ल्रप्त होगई है। इतना ही नहीं, यह विद्या अब उनके लिये भूपणके बदले दूषण समझी जाने लगी है। परन्तु प्राचीन समयमें स्त्रियोंको संगीतकी शिक्षा दी जाती थी। तथा यह शिक्षा स्त्रियोंके लिये भूषण भी समझी जातीथी। इसका प्रमाण रामायण, कादंबरी, मालविकाग्निमित्र और महाभारत आदि संस्कृत साहित्यके अनेक प्राचीन प्रन्थोंसे मिलता है। तथा कहीं कहीं प्राचीन शिलालेसोंसे

**E**'4

भी इसका उहेस पाया जाता है । जैसे-होयशळ (यादव) राजा बहाल प्रथमकी तीनों रानियाँ गाने और नाचनेमें बड़ी कुशल थीं । इनके नाम पदमलदेवी, चावलिदेवी और बोप्पदेवी थे। बहालका पुत्र विष्णुवर्धन और उसकी रानी शान्तलदेवी, दोनों, गाने, बजाने और नाचनेभें बड़े निपुण थे।

सोमेश्वरके समयका सबसे पिछला लेख (वर्त्तमान) श॰ सं॰ १०९९ (वि० सं॰ १२३३) का मिला है। यह लेख उसके राज्यके दसर्वे वर्षमें लिखा गया था। उसी वर्षमें उसका देहान्त होना सम्भव है।

## ५-संकम (निक्शंकमह)

यह सोमेश्वरका छोटा भाई था, तथा उसके पीछे उसका उत्तरा-धिकारी हुआ। इसको निश्शंकमहा भी कहते थे। सङ्कमके नामके साथ भी वे ही सिताब लिसे मिलते हैं, जो सिताब सोमेश्वरके नाम-के साथ हैं।

(वर्तमान) श० सं० ११०३ (वि० स०१२३७) के लेखें संकम-के राज्यका पाँचवाँ वर्ष लिखा है।

### ६-आहवमल।

यह सङ्क्षमका छोटा भाई था और उसके बाद गद्दी पर बैठा। इसके नामके साथ भी वे ही पूर्वोक्त सोमेश्वरवाले खिताव लगे हैं। (वर्तमान) श० सं० ११०२ से ११०६ (वि० सं० १२३७ से १२४०) तकके आहवमछके समयके लेख मिले हैं।

### ७-सिंघण।

यह आहवमल्लका छोटा भाई और उत्तराधिकारी था। श॰ सं॰ ११०५ ( वि॰ सं॰ १२४०) का सिंवणके समयका एक ताम्रपत्र मिला है।

<sup>( )</sup> Shravan Belgola Inscriptions, No. 56.

उसमें इसको केवल महाराजाधिराज लिखा है। वि० सं० १२४० (ई० स० ११८३) के आसपास सोलंकी राजा तेल (तेलप) तीसरेके पुत्र सोमेश्वरने अपने सेनापति बोम्म (ब्रह्म) की सहायतासे कलचुरियांसे अपने पूर्वजोंका राज्य पीछे छीन लिया। कल्याणमें फिर सोलङ्कियोंका राज्य स्थापन हुआ। वहाँपरसे सिंघणके पीछेके किसी कलचुरी राजाका जेख अब तक नहीं मिला है।

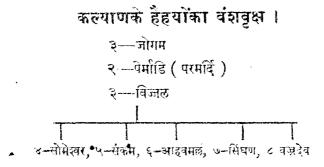

## ३ परमार-वंश।

### आबूके परमार।

परमार अपनी उत्पत्ति आबू पहाड़ पर मानते हैं । पहले समयमें आबू और उसके आसपास दूर दूर तकके देश उनके अधीन थे । वर्तमान सिरोही, पालनपुर, मारवाड़ और दाँता राज्योंका बहुत अंश उनके राज्यमें था । उनकी राजधानीका नाम चन्द्रावती था । यह एक समृद्धिशालिनी नगरी थी ।

भिक्रम-संवत्की ग्यारहवीं शताब्दिके पूर्वार्धमें नाडोलमें चौहानोंका और अणहिलवाड़ेमें चौलुक्योंका राज्य स्थापित हुआ । उस सम्यसे परमारोंका राज्य उक्त वंशोंके राजाओंने द्वाना प्रारम्भ किया । विक्रम-संवत् १३६८ के निकट चौहान राव लुम्भाने उनके सारे राज्यको छीन कर आबुके परमार-राज्यकी समाप्ति कर दी ।

आवृक्षे परमारोंके लेखों और ताम्रपत्रोंमें उनके मूल-पुरुषका नाम धौमराज या धूमराज लिखा मिलता है । पाटनारायणके मन्दिरवाले विक्रम-संवत् १३४४ के शिलालेखमें लिखा है:--

अनीतधेन्वे परनिर्जयेन मुनिः स्वगोत्रं परमारजातिम् । तस्मै ददाबुद्धतभूरिभाग्यं तं धौमराजं च चकार नाम्ना ॥ ४ ॥

तथा—विकम-संवत् १२८७ में खोदी गई वस्तुपाल-तेजपालके मन्दिर-की प्रशस्तिमें लिखा हैं:—

श्रीधूमराजः प्रथमं वभूव भूवासवस्तत्र नरेन्द्रवंशे ।

परन्तु इस राजाके समयका कुछ भी पता नहीं चलता।

विकम-संवत् १२१८ (ईसवी सन ११६१) के व्हिराडूके लेखमें इनकी वंशावली सिन्युराजसे प्रारम्भ की गई है । परन्तु दुसरे लेखोंमें ंसिन्धुराज नाम नहीं मिलता । उनमें उत्वलराजसे ही परमारोंकी वंश-परम्परा लिखी गई है ।

## १-सिन्धुराज।

पूर्वोक्त किराह्नके लेखानुसार यह राजा मारवाड़में बड़ा प्रतापी हुआ। लेखके चौथे श्लोकमें लिखा है:—

सिंधुराजा महाराजः समभून्मरुमण्डले ॥ ४ ॥

यह राजा माळवेके सिन्धुराज नामक राजासे भिन्न था। यह कथन इस बातसे और भी पृष्ट होता है कि विकम-संवत् १०८८ के निकट आव्के सिन्धुराजका सातवाँ वंशज धन्धुक सोळङ्की भीम द्वारा चन्द्राव-तीसे निकाल दिया गया था और वहाँसे माळवेके सिन्धुराजके पुत्र भोजकी शरणमें चला गया था। सम्भव है कि जालोरका सिन्धुराजके पुत्र न्यरका मन्दिर इसीने (आवूके सिन्धुराजने) बनवाया हो। मन्दिरपर विकम-संवत् ११७४ (ईसवी सन् १११७) में वीसलदेवकी रानी मेलरदेवीने सुवर्णकेला चंद्रवाया था। इससे यह भी प्रकट होता है कि उस समय जालोर पर भी परमारोंका अधिकार था।

#### २-उत्पलराज।

यद्यपि विक्रम-संवत् १०९९ ( ईसवी सन् १०४२ ) के वसन्तगढ़के लेखमें इसी राजासे वंशावली प्रारम्भ की गई है तथापि किराड़के लेखसे मालूम होता है कि यह सिन्धुराजका पुत्र था। मूता नैणसीने भी अपनी ख्यातमें धूमराजके बाद उत्पलराजसे ही वंशावली प्रारम्भ की है। उसने लिखा है:—

" कपलराई किराडू छोड़ ओसियाँ बसियो, सचियाय प्रसन्न हुई, माल बतायो, ओसियाँमें देहरो करायो।"

<sup>(?)</sup> Ep. Ind., Vol. II, p, II.

अर्थात्—उत्पलराज किराडू छोड़ कर ओसियाँ नामक गाँवमें जा बसा। सचियाथ नामक देवी उस पर प्रसन्न हुई; उसे धन बतलाया। इसके बदले उसने ओसियाँमें एक मन्दिर बनवा दिया।

#### ३-आरण्यराज।

यह अपने पिता उत्पलराजका उत्तराधिकारी था।

### ४-कृष्णराज पथम।

यह आरण्यराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था ।

सिरोही-राज्यके वसन्तगढ़ नामक किलेके खँडहरमें एक बावड़ी है। उसमें विक्रम-संवत् १०९९ का, पूर्णपालके समयका, एक लेख है। लेखमें लिखा है:—

अस्यान्वये बुत्यलराजनामा आरण्यराजोऽपि ततो वभूव । तस्मादभृदञ्जतकृष्णराजो विख्यातकीर्तिः किल वासुदेवः॥

अर्थात्—इस (ध्मराज) के वंशमें उत्कलराज हुआ। उसका पुत्र आरण्यराज और आरण्यराजका पुत्र अद्भुत गुणोंवाला कृष्णराज हुआ। प्रोफेसर कीलहार्नने इस राजाका नाम अद्भुत कृष्णराज लिखा है; पर यह उनका भ्रम है। इसका नाम कृष्णराज ही था। अद्भुत शब्द तो केवल इसका विशेषण है। इसके प्रमाणमें विक्रम-संवत् १२७८ की आवूके 'विमलवसही ' नामक मन्दिरकी प्रशस्तिका यह श्लोक हम नीचे देते हैं:—

तदन्वयेकान्हडदेववीरः पुराविरासीत्प्रबलप्रतापः ॥

अर्थात—उसके वंशमें वीर कान्हड़देव हुआ । कान्हड़देव कृष्णदेव-का ही अपअंश हैं; अद्भुत कृष्णदेवका नहीं । इससे यह मालूम हुआ कि उसे कान्हड़देव भी कहते थे ।

<sup>( ? )</sup> Ep. Ind., Vol. IX, p. 148.

### ५-ध्रणीवराह ।

यह कृष्णराजका पुत्र था। उसके पीछे यही गई। पर बैटा। प्रोफ़्-सर कीलहानेने इसका नाम छोड़ दिया है और अद्भुत-कृष्णराजके पुत्रका नाम महिपाल लिख दिया है। पर उनको इस जगह कुछ सन्देह हुआ था। क्योंकि वहीं पर उन्होंने कोष्टकमें इस तरह लिखा है:—

"(Or, if a name should have been lost at the commencement of line 4, his son's son.)"
"अर्थात्—शायद यहाँ पर कृष्णराजके पुत्रके नामके अक्षर खण्डित हो गये हैं।

इसको गुजरातके सोउङ्गी मुलराजने हरा कर भगा दिया था। उस समय राष्ट्रकूट घवलने इसकी भदद की थी। इस बातका पता विक्रम-संवत् १०५३ (ईसवी सन् ९९६) के राष्ट्रकूट घवलके लेखसे लगता है:—

"यं भूत्भदुदम्ल बहुरुवलः श्रीम्लराजो नृषो दर्पान्यो धरणीवराहनृपति यद्वदृद्विपः पादपम् । आयातं भुवि कांदिशीकमभिको यस्तं शरण्यो द्यौ दंष्ट्रायामिव स्टम्हमहिमा कोलो महीमण्डलम् ॥ १२ ॥

सम्भवतः इसी समयसे आबूके परमार गुजरातवालोंके सामन्त बने । मूलराजने विक्रम-संवत् १०१७ से १०५२ (ईसवी सन ९६१ से ९९६) तक राज्य किया था। अतएव यह घटना इस समयके बीचकी होगी।

शिलालेखोंमें घरणीवराहका नाम साफ़ साफ़ नहीं मिलता। पर किरा-इके लेखके आठवें श्लोकके पूर्वार्घ और वसन्तगढ़के पाँचवें श्लोकके उत्त-रार्धसे उसके अस्तित्वका ठीक अनुमान किया जा सकता है। उक्त पदोंको हम कमशः नीचे उद्धृत करते हैं:—

प्रथम- सिन्धुराजधराधारधरणीधरधामवान्

... ... ... 11611

द्वितीय— ... ...

... ...श्रीमान्यथोवी धृतवान्वराहः ॥ ५ ॥

घरणीवराह नामका एक चापवंशी राजा वर्धमानमें भी हुआ है। पर उसका समय शक-संवत् ८३६ (विक्रम-संवत् ९७१=ईसवी सन् ९१४) है। हथूँडीके राष्ट्रक्ट धवलके लेखका घरणीवराह यही परमार घरणीवराह था। गुजरातके मूलराज द्वारा आव्से भगाये जानेपर वह गोड्वाइके राष्ट्रक्ट राजा धवलकी शरण गया था। यह घटना भी यही सिद्ध करती है।

राजपृतानेमें धरणीवराहके नामसे एक छप्पय भी प्रसिद्ध है— मंडोवरसामंत हुवो अजमेर सिद्धसुव। गढ़ पूगल गजमह हुवौ लोदवै भाणभुव। अब्ह पल्ह अरबद्द भोज राजा जालक्षर॥ जोगराज घरधाट हुवौ हांसू पारकर। नवकोट किराह संज्ञात थिर पंवार हर थप्पिया। धरणीवराह धर भाइयां काट•बांट जुमू किया॥

छप्यमें लिखा है कि धरणीवराहने पृथ्वी अपने नो भाइयोंमें बाँट दी थी। पर यह छप्य पीछेकी कल्पना प्रतीत होता है। इसमें सिद्ध नामक भाईको अजमेर देना लिखा है। अजमेर अजयदेवके समय बसा था। अजयदेवका समय ११७६ के आसपास है। उसके पुत्र अर्णो-राजका एक लेख, विकम-संवत् ११९६ का लिखा हुआ, जयपुर शेखावाटी प्रान्तके जीवण-माताके मान्दिरमें लगा हुआ है। अतः धरणी-वराहके समयमें अजमेरका होना असम्भव है।

### ६-महिपाल।

यह धरणीवराहका पुत्र था। उसके पीछे राज्यधिकार इसे ही मिला। इसका दूसरा नाम देवराज था। विक्रम संवत् १०५५ (ईसवी सन्। १००२) का इसका एक लेख मिला है।

### ७-धन्धुक ।

महिपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था। यह बड़ा पराऋमी राजा था। इसकी रानीका नाम अमृतदेवी था। अमृतदेवीसे पूर्णपाल नामका पुत्र और लाहिनी नामक कन्या हुई। कन्याका विवाह दिजातियों के वंशज चचके पुत्र विमहराजसे हुआ। विमहराजके दादाका नाम दुर्लभराज और परदादाका सङ्गमराज था। लाहिनी विधवा हो जाने पर अपने माई पूर्णपालके यहाँ वसिष्टपुर (वसन्तमह) वली आई। वि०सं० १०९९ में उसने वहाँ के सूर्यमन्दिर और सरस्वती-बावड़ीका जीर्णोद्धार कराया। इसीसे वावड़ीका नाम लाणवावड़ी हुआ।

गुजरातके चौलुक्यराजा भीमदेवके साथ विरोध हो जानेपर धन्युक आबूसे भागकर धाराके राजा भोज प्रथमकी शरणमें गया। भोज उस समय चित्तीरके किलेमें था। आबूपर पोरवाल जातिके विमलशाह नामक महाजनको भीमने अपना दण्डनायक नियत किया, उसने धन्युक-को चित्तीरसे बुलवा मेजा और भीमदेवसे उसका मेर करवा दिया। वि० सं० १०८८ में इसी विमलशाहने देलवाड़ेमें आदिनाथका प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया। मन्दिर बहुत ही सुन्दर है; वह भारतके प्राचीन शिल्पका अच्छा नमूना है। उसके बनवानेमें करोड़ों रुपये लगे होंगे। वि० सं० १११७ के भीनमालके शिलालेसे धन्युकके पुत्रका नाम कृष्णराज लिखा है। अतः अनुमान है कि इसके दो पुत्र थे—पूर्णपाल और कृष्णराज।

## ८-पूर्णपाल ।

यह धन्धुकका ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके तीन शिला-लेख मिले हैं। पंहला विक्रम-संवत् १०९९ (ईसवी सन् १०४२) का वसन्तगढ़में, दूसरा इसी संवत्का सिरोही-राज्यके एक स्थानमें और

तीसरा विकम-संवत् ११०२ ( ईसवी सन् १०४५ ) का गोड़वाड़ पर-गनेके भाईंद गाँवमें।

### ९-कृष्णराज दूसरा।

यह पूर्णपालका छोटा भाई था। उसके पीछे उसके राज्यका यही उत्तरा-धिकारी हुआ। इसके दो शिलालेख भीनमालमें मिले हैं। पहला विक्रम-संवत १९९७ (ईसवी सन् १०६१) माधसुदी ६ का और दूसरा विक्रम-संवत १९२३ (ईसवी सन् १०६६) ज्येष्ठ वदी १२ का । इनमें यह महा-. राजाधिराज लिखा गया है। विक्रम-संवत् १३१९ (ईसवी सन् १२६२) के चाहमान चाचिगदेवके सूधामातावाले लेखमें यह मूमिपति कहा गया , है। इससे मालूम होता है कि पूर्णपालके बाद उसका छोटा भाई कृष्णराज वसन्तगढ़, भीनमाल और किराडूका स्वामी हुआ । इसे शायद भीमने केंद्र कर लिया था। चाचिगदेवके पूर्वीक्त लेखका अठारहवाँ इलोक यह है:—-

> जज्ञे भूभृत्तदनु तनयस्तस्य बालप्रसादो भीमक्ष्माभृत्वरणयुगलीमर्दनन्याजतो यः । कुर्वन्योडामतिबलतया मोचयामास कारा— गाराङ्गभीपतिमपि तथा कृष्णदेवाभिधानम् ॥

अर्थात्—बालप्रसादने भीमदेवके चरण पकड़नेके बहाने उसके पैर इतने जोरसे दबाये कि उसे बड़ी तकलीफ होने लगी । उसने अपने पैर तब छुड़ा पाये जब बदलेमें राजा कुष्णराजको कैदसे छोड़ना स्वीकार किया।

किराड्रके शिलालेखमें पूर्णपालका नाम नहीं है। उसकी जगह उसके छोटे माई कृष्णराजहीका नाम है। अतः अनुमान होता है कि कृष्ण-राजसे किराड्की दूसरी शाखा चली होगी।

(1) EP. Ind. vol, IX, P, 70,

### १०-ध्रुवभट।

यह किसका पुत्र था, इस बातका अबतक निश्चय नहीं हुआ । वस्तुपाल-तेजपालके मन्दिरकी विक्रम-संवत् १२८७ की प्रशस्तिके चौतीसवें श्लोकके पूर्वार्द्धमें लिखा है:—

धन्भुकधुवभटाद्यस्ततस्तेरिपुद्वयघटाजितोऽभवन् ।

अर्थात्—धूमराजके वंशमें धन्युक और ध्रुवभट आदि वीर उत्पन्न हुए। यही बात एक दूसरे खण्ड-शिलालेखसे भी प्रकट होती है। यह खण्ड-लेख आबूके अचलेश्वरके मन्दिरमें अष्टोत्तरशतिङ्काके नीचे लगा हुआ है। इसमें वस्तुपाल-तेजपालके वंशका वृत्तान्त होनेसे अनुमान होता है कि यह उन्हींका खुदवाया हुआ है। इसके तेरहवें श्लोकमें लिखा है:—

अपरेऽपि न सन्दिग्धा धन्धृन्ध्रुवभटादयः । यहाँपर इनकी पीदियोंका निश्चित रूपसे पता नहीं लगता ।

### " ११-रामदेव ।

यह ध्रुवभटका वंशज था। यह बात वस्तुपाल-तेजपालकी प्रशस्तिके चौंतीसर्वे श्लोकके उत्तरार्धसे प्रकट होती हैं:—

यत्कुलेऽजिन पुमान्मनोरमो रामदेव इति कामदेवजित् ॥ ३४ ॥ अर्थात् ध्रुवमटके वंशमें अत्यन्त सुन्दर रामदेव नामक राजा हुआ । यही बात अचलेश्वरके लेखसे भी प्रकट होती हैं:—

श्रीरामदेवनामा कामादि सुन्दरः सोऽभूत ।

### १२-विक्रमसिंह।

यथि इस राजाका नाम वस्तुपाल-तेजपाल और अचलेश्वरकी प्रशास्तियों में नहीं है तथापि ब्याश्रयकाव्यमें लिखा है कि जिस समय चौलुक्य राजा कुमारपालने चौहान अणीराज (आना) पर चढ़ाई की उस समय, अर्थात विक्रम-संवत् १२०७ (ईसवी सन् ११५०) में, आबू पर

कुमारपालका सामन्त परमार विक्रमसिंह राज्य करता था। यह भी अपने मालिक कुमारपालकी सेनाके साथ था। जिनमण्डन अपने कुमारपालप्रवन्धमें लिखता है कि विक्रमसिंह लड़ाईके समय अणीराजसे मिल गया था। इसलिए उसको कुमारपालने कैंद्र कर लिया और आवूका राज्य उसके मतींजे यशोधवलको दे दिया। अतः आवू पर विक्रमसिंह-का राज्य करना सिद्ध है। उसका नाम पूर्वोक्त दोनों लेखोंसे भी प्राचीन आश्रयकाव्यमें मौजूद है।

### १३-यशोधवल ।

यह विक्रमसिंहका भतीजा था। उसके कैंद्र किये जानेके बाद यह गई। पर बैठा। कुमारपालके शत्रु मालवेके राजा बल्लालको इसने मार्रौ । यह बात पूर्वोक्त वस्तुपाल-तेजपालके लेखसे और अचलेश्वरके लेखसे भी प्रकट होती हैं। इसकी रानीका नाम सौभाग्यदेवी था। यह चौलुक्य-वंशकी थी। इसके दो पुत्र थे—धारावर्ष और प्रह्लाददेव।

विक्रम-संवत् १२०२ (ईसवी सन् १९४६) का, इसके राज्य-समय-का, एक शिलालेख अजारी गाँवसे मिला है। उसमें लिखा है:—-

प्रमारवंशोद्भवमद्यामण्डलेश्वरश्रीयशोधवलराज्ये इससे उस समयमें इसका राज्य होना सिद्ध है।

(१) तस्मान्मही "विदितान्यकलत्रगात्रस्पर्शो यशोधवल इत्यवलम्बते स्म ।
यो गुर्जरक्षितिपतिप्रतिपक्षमाजी
बक्षालमालभत मालवमेदिनीन्द्रम् ॥ १५ ॥
( -अचलेश्वरके मन्दिरका लेख )
यश्ची छुक्यकुमारपालन्पतिप्रत्यर्थितामागतं
गत्वा सत्वरमेव मालवपति बह्रालमालब्धवान् ॥ ३५ ॥
( -वस्तुपालके जैन-मन्दिरकी, विक्रम-संवत् १२८७ की, प्रशस्ति )

विक्रम-संद्वत् १२२० का धारावर्षका एक शिलालेख कायदा गाँव (सिरोही इलाके) के बाहर, काशी-विश्वेश्वरके मन्दिरमें, मिला है। अतः यशोधवलका देहान्त उक्त संवत्के पूर्व ही हुआ होगा।

### १४-धारावर्ष ।

यह यशोधवलका ज्येष्ठ पुत्र था । यही उसका उत्तराधिकारी हुआ । यह राजा बड़ा ही वीर था । इसकी वीरताके स्मारक अवतक भी आबूके आसपासके गाँवोंमें मौजूद हैं । यहाँ यह धार-परमार नामसे प्रसिद्ध है । पूर्वोक्त वस्तुपाल-तेजपालकी प्रशस्तिके छत्तीसवें श्लोकमें इसकी वीरताका इस तरह वर्णन किया गया है:—

शतुप्रेणीगलविदलनो।षेद्रनिर्द्धिशधारो धारावर्षः समजनि सुतस्तस्य विस्वप्रशस्यः । कोधाकान्तप्रधनवसुधा निश्वले यत्र जाता स्वोतत्रेत्रोत्पलजलकणः कोंकणाधीशपतन्यः ॥ ३६ ॥

अर्थात्—यशोधवलके बड़ा ही वीर और प्रतापी धारावर्ष नामक पुत्र हुआ। उसके भयसे कॉकण देशके राजाकी रानियोंके आँसू गिरे।

कोंकणके शिलारवंशी राजा मिलकार्जन पर कुमारपालने फीज भेजी थी। परन्तु पहली बार उसको हार कर लौटना पड़ा। परन्तु दूसरी बार-की चढ़ाईमें मिलिकार्जुन मारा गया। सम्भव है, इस चढ़ाईमें थारावर्ष भी गुजरातकी सेनाके साथ रहा हो।

अपने स्वामी गुजरातके राजाओंके सहायतार्थ धारावर्ष मुसलमानोंसे भी छड़ा था। यथपि इसका वर्णन संस्कृतलेखोंमें नहीं है, तथापि फ़ारसी तवारीख़ोंसे इसका पता छगता है। ताजुल-मआसिरमें लिखा है:—

हिजरी सन् ५९३ (विक्रम-सवत् १२५४=ई॰सन् ११९७) के सफ़र महीनेमें नहरवाले (अमहिलवाड़े) के राजा पर खुसरी (कुतबुद्दीन ऐबक) ने चढ़ाई की। जिस समय वह पाली और नाडोलके पास आया उस समय यहाँके

किले उसे बिलकुल ही खाली मिले। आयुके नीचेकी एक घाटीमें रायकर्ण और दारायर्स (घारावर्ष) बड़ी सेना लेकर लड़नेको तैयार थे। उनका मोरचा मज्यूत होनेसे उनपर हमला करनेकी हिम्मत मुसलमानोंकी न पड़ी। पहले इसी स्थान पर खुलतान शहायुद्दीन गोरी घायल हो चुका था। अतः इनको भय हुआ कि कहीं सेनापति (कुतबुद्दीन) की भी वही दशा न हो। मुसलमानोंको इस प्रकार आगा-पीछा करते देख हिन्दू योद्धाओंने अनुमान किया कि वे डर गरे हैं। अतः घाटी छोड़कर वे मैदानमें निकल आये। इस पर दोनों तरफसे युद्धकी तैयारी हुई। तारीख १३ रविउलअब्बलके प्रातःकालसे मध्याह्व तक भीषण लड़ाई हुई। लड़ाईमें हिन्दुओंने पीठ दिखलाई। उनके ५०,००० आदमी मारे गये और २०,००० केंद्र हुए।

तारीख़ फ़रिश्तामें पाठीके स्थान पर बाठी ठिखा है। ऊपर हम आबूके नीचेकी घाटीमें सुलतान शहाबुद्दीन गोरीका घायल होना लिख चुके हैं। यह युद्ध हिजरी सन् ५७४ (ईसवी सन् ११७८—विकम-संवत् १२३५) में हुआ था। तबकाते नासिरीमें लिखा है कि जिस समय सुलतान मुलतानके मार्गसे नहरवाूले (अनहिलवाड़) पर चढ़ा उस समय वहाँका राजा भीमदेव बालक था। पर उसके पास बेड़ीभारी सेना और बहुतसे हाथी थे। इसलिए उससे हारकर सुलतानको लॉटना पढ़ा। यह घटना हिजरी सन् ५७४ में हुई थी।

इस युद्धमें भी धारावर्षका विद्यमान होना निश्चय है। यह युद्ध भी आबूके नीचे ही हुआ था। उस समय भी धारावर्ष आबूका राजा और गुजरातका सामन्त था।

धारावर्षके समयके पाँच लेख मिले हैं। पहला विक्रम-संवत् १२२० (ईसवी सन् ११६३) का लेख कायदा (सिरोही राज्य) के काशी-विश्वेश्वरके मन्दिरमें। दूसरा विक्रमसंवत् १२३७ का ताम्रपत्र हाथल गाँवमें। इस ताम्रपत्रमें धारावर्षके मन्त्रीका नाम कोविदास लिखा है। यह ताम्रपत्र इंडियन ऐंटिक्वेरीकी ईसवी सन् १९१४ की अगस्तकी संख्यामें छप चुका है। तीसरा ठेख विक्रम-संवत् १२४६ का मधुसूदनके मन्दिरमें मिला है। चौथा विक्रम-संवत् १२६५ का कनसल तीर्थमें मिला है। ओर पाँचवाँ १२७६ (ईसवी सन १२१९) का है। यह मकावले गाँवके पासवाले एक तालाव पर मिला है। इस राजाका एक लेख रोहिड़ा गाँवमें और भी है। पर उसमें संवत् दृटा हुआ है।

इसके दो रानियाँ थीं—गीगादेवी और शृङ्कारदेवी। ये मण्डलेश्वर चौहान कल्हणकी लड़िकयाँ थीं। इसकी राजधानी चन्द्रावती थी। इसके अधीन १८०० गाँव थे। शृङ्कारदेवीने पार्श्वनाथके मन्दिरके लिए कुछ भूमिदान किया था। इस राजाने एक बाणसे बरावर बरावर सड़े हुए तीन भैंसोंको मारा था। यह बात विक्रम-संवत् १२४४ के पाटनारा-यणके लेखसे प्रकट होती है। उसमें लिखा है:—

एकबाणनिद्दितित्रछलायं यं निरीक्ष्य कुरुयोधसद्द्वम्।

उक्त श्लोकके प्रमाणस्वरूप आबुके अचलेश्वरके मन्दिरके बाहर मन्दाकिनी नामक कुण्ड पर धनुषधारी धारावर्षकी पूरे कदकी पाषाणम्(तैं जाज तक विद्यमान है । उसके सामने पूरे कदके पत्थरके तीन मेंसे बराबर वराबर खड़े हैं । उनके पेटमें एक छिद्र बना हुआ है ।

धारावर्षके छोटे भाईका नाम प्रत्हादन था । वह बड़ा विद्वान था । उसका बनाया हुआ पार्थपराक्रम-व्यायोग नामक नाटक मिला है । कीर्तिकौमुदीमें और पूर्वोक्त वस्तुपाल-तेजपालकी प्रशस्तिमें गुर्जरेश्वरके पुरोहित सोमेश्वरने उसकी विद्वत्ताकी प्रशंसा की है । उसने अपने नामसे प्रतिद्व महत्त्वपुर नामक नगर बसाया, जो आज कल पालनपुर नामसे प्रतिद्व है । यह राजा विद्वान होनेके साथ ही पराक्रमी भी था । वस्तुपाल-तंजपालकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि यह सामन्तिसंहसे लड़ा था ।

<sup>(</sup>१) सामन्ततिंहसमितिक्षितिविक्षितौजाः श्रीगूर्जरिक्षितिपरक्षणदक्षिणासिः । प्रह्णादनस्तदनुजो दनुजोत्तमारिचरित्रमत्रपुनरूज्वलयाञ्चकार ॥ ३८ ॥

इसकी तलवार गुजरातके राजाकी रक्षा किया करती थी । सम्मन्तिसिंह भवाङ्का राजा होना चाहिए । रक्षा करनेसे तात्पर्य शहाबुद्दीन गोरीके साथकी लड़ाईसे होगा, जिसमें सुलतानको हारना पड़ा था।

पृथ्वीराज-रासोमं लिखा है:—

आवृके परमार राजा सलखकी पुत्री इच्छनीसे गुजरातके राजा भीमदेवने विवाह करना वाहा। परन्तु यह बात सलखने और उसके पुत्र जेतरावने मञ्जूर न की। इच्छनीका सम्बन्ध चौहान राजा पृथ्वीराजसे हुआ। इस पर भीम बहुत कुद्ध हुआ और उसने आयू पर चढ़ाई करके उसे अपने अधिकारमें करित्या। इस युद्धमें सलख मारा गया। इसके बाद पृथ्वीराजने भीमको परास्त करके आवृका राज्य जेतरावको दिलवा दिया और अपना विवाह इच्छनीसे कर लिया।

यह सारी कथा बनवटी प्रतीत होती है, क्योंकि विक्रम-संवत् १२३६ से १२४९ तक पृथ्वीने राज्य किया था। विक्रम-संवत् १२७४ के पीछे तक आन् पर धारावर्षका राज्य रहा । उसके पीछे उसका पुत्र सोमसिंह गद्दीपर बैठा। अतएव पृथ्वीराजके समय आनूपर सलसा और जेतरावका होना सर्वथा असम्भव है। इसी प्रकार आनूपर भीमदेवकी चढ़ाईका हाल भी कपोठकल्पित जान पड़ता है; क्योंकि धारावर्ष और उसका छोटा भाई प्रह्वाद्नदेव दोनों ही गुजरातवालोंके सामन्त थे। वे गुजरातवालोंके लिए मुसलमानोंसे लड़े थे।

वि० सं० १२६५ के कनखलके मन्दिरके लेखसे भी धारावर्षका भीमदेवका सामन्त होना प्रकट होता है।

## १५-सोमसिंह।

यह धारावर्षका पुत्र और उत्तराधिकारी था; शस्त्र और शास्त्रविद्या दोनोंका ज्ञाता था। इसने शस्त्रविद्या अपने पितासें और शास्त्रविद्या अपने चचा प्रह्लादनदेवसे सीखी थी। इसीके समय वि०सं० १२८७ (ई० स॰ १२३०) में आबू पर तेजपालके मन्दिरकी प्रतिष्ठा हुई। यह मन्दिर हिन्दुस्तानकी उत्तमोत्तम कारीगरीका नम्ना समझा जाता है। इस मन्दिरके लिए इस राजाने ढबाणी गाँव दिया था। विक्रम संवत् १२८७ के सोमसिंहके समयके दो लेख इसी मन्दिरमें लगे हैं। विक्रम-संवत् १२९० का एक शिला-लेख गोड़वाड़ परगनेके नाण गाँव (जोधपुर-राज्य) में मिला है। उससे प्रकट होता है कि सोमसिंहने अपने जीतेजी अपने पुत्र कुल्णराजको युवराज बना दिया था। उसके सर्चके लिये नाणा गाँव (जहाँ यह लेख मिला है) दिया गया था।

### १६-कृष्णराज तीसरा।

यह सोमसिंहका पुत्र था और उसकि पीछे उसका उत्तराधिकारी हुआ। इसको कान्हड़ भी कहते थे। पाठनारायणके लेखमें इसका नाम कृष्णदेव और वस्तुपाल-तेजपालके मन्दिग्के दूसरे लेखमें झान्हड़देव-लिखा है। अपने युव-राजपनमें प्राप्त नाणा गाँवमें लक्षुलदेव महादेव-की पूजाके निमित्त इसने कुछ वृत्ति लगा दी थी। अतः अनुमान होता है कि यह शैव था। इसके पुजका नाम प्रतापसिंह था।

### १७-प्रतापसिंह।

यह कुम्मराजका पुत्र था। उसके वाद यह गद्दी पर बैठा। जैत्र-- कर्णको जीत कर दूसरे वंशके राजाओंके हाथमें गई हुई अपने पूर्वजोंकी राजधानी चन्द्रावतीको इसने फिर प्राप्त किया। यह बात पाटनारायणके लेखसे प्रकट होती है। यथा:—

कामं प्रमथ्य समरे जगदेकवीरम्तं जैत्रकर्णमिह कर्णमिवेन्द्रस्तुः । चन्द्रावर्ती परकुलोदधिदृशमप्तामुर्वी वराह इव यः सहसोहधार ॥ १८ ॥ यह जैत्रकर्ण शायद मेवाङ्का जैत्रसिंह हो, जिसका समय विकम-

<sup>(</sup>१) लक्कलीश महादेव (लक्कलदेव) की मूर्ति पद्मासनसे बैठा हुई जैनमूर्तिके समान होती है। उसके एक हाथमें लकड़ी और दूसरेमें बिजीरेका फल होता है। उसमें कभ्नेरेता होनेका चिह्न भी रहता है।

संवत् १२७० से १३०३ तक है। समीप होनेके कारण ये मेवाइवाछे भी आयू पर अधिकार करनेकी चेष्टा करते रहे हों तो आश्चर्य नहीं। इसी छिए धारावर्षके भाई प्रहादनको भी इसपर चढ़ाई करनी पड़ी थी। सिरोही राज्यके कालागरा नामक एक प्राचीन गाँवसे विकम-संवत् १३०० (ईसवी सन् १२४३) का एक शिलालेख मिला है। उसमें चन्दावतीके महाराजाधिराज आल्हणसिंहका नाम है। पर, उसके वंशका कुछ भी पता नहीं चलता। सम्भव है, वह परमार कृष्णराज तीसरेका ज्येष्ठ पुत्र हो और उसके पीछे प्रतापसिंहने राज्य प्राप्त किया हो। इस दशामें यह हो सकता है कि उसके वंशजोंने ज्येष्ठ भ्राता आल्हणसिंहका नाम छोड़कर कृष्णराजको सीधा ही पितासे मिला दिया हो। अथवा यह आल्हणसिंह और ही किसी वंशका होगा और कृष्ण-देव तीसरेसे चन्दावती छीन कर राजा बन गया होगा।

विक्रम-संवत् १३२० का एक और शिलालेख आजारी गाँवमें मिला है। उसमें महाराजाधिराज अर्जुनदेवका नाम है। अतः या तो यह बचेल राजा होगा या उक्त आल्हणसिंहका उत्तराधिकारी होगा। इन्हींसे राज्यकी पुनः प्राप्ति करके प्रतापसिंहने चन्द्रावतीको शत्रुवंशसे छीना होगा। यह बात पूर्वोद्धिखित श्लोकके उत्तराधिस प्रकट होती है। पर जब तक दूसरे लेखोंसे इनका पूरा पूरा वृत्तान्त न मिले तब तक इस विषयमें निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

प्रतापसिंहके मन्त्रीका नाम देल्हण था । वह ब्राह्मणाजातिका था। उसने विकम-संवत् १३४४ ( ईसवी सन् १२८७ ) में प्रतापसिंहके समय सिरोही-राज्यमें गिरवरके पाटनारायणके मन्दिरका जीणोंद्धार कराया।

आबूके परमारोंके लेखोंसे प्रतापसिंह तक ही वंशावली मिलती है। इसी राजाके समयमें जालोरके चौहानोंने परमारोंके राज्यका बहुतसा पश्चिमी अंश दवा लिया था। इसीसे अथवा इसके उत्तराधिकारीसे, विकम-संत्रत् १३६८ ( ईसवी सन् १३११ ) के आसपास, चन्द्रावती-को छीन कर राव लुम्भाने इनके राज्यकी समाप्ति कर दी।

विक्रम-संवत् १३५६ (ईसवी सन् १२९९) का एक लेख वर्मामा गाँवके सूर्य्य-मन्दिरमें मिला है । उसमें "महाराजकुल-श्रीविकमिसिंह-कल्याणविजयराज्ये" ये शब्द खुदे हैं। इस विक्रमिसिंहके वंशका इसमें कुछ भी वर्णन नहीं है। यह पदवी विक्रम-संवत्की चौदहवीं शताब्दिके गुहिलोतों और चौहानोंके लेखोंमें मिलती हैं। सम्भवतः निकट रहनेके कारण परमारोंने भी यिद इसे घारण किया हो तो यह विक्रमिसंह प्रताप-सिंहका उत्तराधिकारी हो सकता है। पर बिना अन्य प्रमाणोंके निश्चय रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्टोकी ख्यातमें लिखा है कि आबूंका अन्तिम परभार राजा हुण नामका था। उसकी मार कर चौहानोंने आबूका राज्य छीन लिखा। यही बात जन-श्रुतिसे भी पाई जाती है। इसी राजाके विषयमें एक कथा और भी प्रचलित है। वह इस प्रकार है:-

राजा (हूण) की रानीका नाम पिङ्गला था । एक रोज राजाने अपनी रानीके पातिबत्यकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया । शिकारका बहाना करके वह कहीं दूर जारहा । कुछ दिन बाद एक साँड़नी-सवारके साथ उसने अपनी पगड़ी रानीके पास मिजवाकर कहला दिया कि राजा शाहु जांके हाथसे मारा गया । यह सुन कर पिङ्गलाने पतिकी उस पगड़ी-को गोदमें रस कर रोते रोते प्राण छोड़ दिये । अर्थात् पतिके पीछे सती हो गई । जब यह समाचार राजाको मिला तव वह उसके शोकसे पागल हो गया और रानीकी चिताके इर्द गिर्द 'हाय पिङ्गला! हाय पिङ्गला! हाय पिङ्गला! साथ अरुत्ता हुआ चकर लगाने लगा। अन्तमें गोरखनाथके उपदेशसे उसे वेराग्य हुआ । अतएव सब राजपाट छोड़कर गुरुके साथ ही वह भी वन-में चला गया। इसी अवसर पर चौहानोंने आबूका राज्य दवा लिया।

इस जनश्रुति पर विश्वास नहीं किया जा सकता । मूता नेणसीने लिखा है कि परमारोंको छलसे मार कर चौहानोंने आवृका राज्य लिया ।

## किराहुके परमार।

विक्रम-सैवत् १२१८ के किराड्के लेखेंसे प्रकट होता है कि कृष्णराज द्वितीयसे परमारोंकी एक दूसरी शासा चली। उक्त लेखमें इस शासाके राजाओंके नाम इस प्रकार मिलते हैं:—

### १-सोछराज।

यह कृष्णराजका पुत्र था और बड़ा दाता था।

#### २-उद्यराज।

यह सोछराजका पुत्र था । यही उसका उत्तराधिकारी हुआ। यह बड़ा बीर था। इसने चोल ( Coromandal Coast ), गौड़ ( उत्तरी बङ्गल ), कर्णाट ( कर्नाटक और माइसोर राज्यके आसपासका देश ) और मालवेका उत्तर-पश्चिमी प्रदेश विजय किया। यह सोलङ्की सिद्धराज जयसिंहका सामन्त था।

### ३-सोमेश्वर।

यह उद्यराजका पुत्र था । उसका उत्तराधिकारी भी यही हुआ। यह भी बड़ा बीर था। इसने जयसिंहकी क्रुपासे सिन्नुराजपुरके राज्यको फिरसे प्राप्त किया। कुमारपालकी क्रुपासे उसे इसने हड़ बना लिया। इसने किराडमं बहुत समय तक राज्य किया। विकम-संवत् १२१८ के आश्विन मासकी शुक्क प्रतिपदा, गुरुवारको, डेढ़ पहर दिन चढ़े इसने राजा जज्जकसे सबह सो घोड़े दण्डके लिये। उससे दो किले भी तणुकोट (तणोट जैसलमेरमं) ऑर नवसर (नोसर जोधपुरमं) इसने लीन लिये। अन्तमं जज्जकको चौलुक्य कुमारपालके अधीन करके वे स्थान उसे लौटा दिये। ये बातं इसके समयके पूर्वोक्त लेखसे प्रकट होती हैं।

वि० सं० ११६३ (ईसवी सन् ११०५) मार्गशिर्ष विद ११ का एक लेख सिरोही-राज्यके सांगारली गाँवमें मिला है। यह सोछरा (सोछराज) के पुत्र दुर्लभराजके समयका है। पर, इसमें इस राजाकी जातिका उल्लेख नहीं। अतः यह राजा कौन था, इस विषय पर हम कुछ नहीं कह सकते।

<sup>(</sup>१)यद्द लंख बहुत ट्टा हुआ है। अतः सम्भव है कि इसकी पीढ़ियोंके पढ़ेनेमें कुछ गड़बड़ हो जाय।

### दाँतेके परमार।

इस समय आबूके परमारोंके वंशमें ( आवू पर्वतके नीचे, अम्बा भवानीके पास ) दाँताके राजा हैं। परन्त ये अपना इतिहास बड़े ही विचित्र ढँगसे बताते हैं। ये अपनेको आतृके परमारोंके वंशज मानते हैं। पर साथ ही यह भी कहते हैं कि हम मालवेके परमार राजा उदयादि-त्यके पुत्र जगदेवके वंशज हैं। प्रचन्यचिंतामाणिके गुजराती अनुवादमें लिखे हुए मालवेके परमारोंके इतिहासको इन्होंने अपना इतिहास मान रक्खा है। पर साथ ही वे यह नहीं मानते कि मुखके छोटे भाई सिंधुराज-के पुत्र भोजके पीछे कमशः ये राजे हुए:-उद्यकरण ( उद्यादित्य ), देव-करण, खेमकरण, सन्ताण, समरराज और शालिवाहन । इनको उन्होंने छोड़ दिया है। इसी शांछिवाहनने अपने नामसे श्र०सं० चलाया था। इस प्रकारकी अनेक निर्मुल कल्पित बातें इन्होंने अपने इतिहासमें भर ली हैं।ऐसा मालूम होता है कि जब इन्हें अपना पाचीन इतिहास ठीक ठीक न मिला तब इघर उधरसे जो कुछू अण्ड जण्ड मिला उसे ही इन्होंने अपना इतिहास मीन लिया। कान्हड्देवके पहलेका जितना इतिहास हिन्दू-राजस्थान नामक गुजरातीपुस्तकमें दिया गया है उतना प्रायः सभी कल्पित है। जो थोड़ासा इतिहास प्रबन्धचिन्तामणिसे भी दिया गया है उससे दाँता-वालोंका कुछ भी सम्बन्ध नहीं । परन्तु इनके लिखे कान्हड्देवके पीछेके इतिहासमें कुछ कुछ सत्यता मालुम हाती है। समयके हिसाबसे भी वह ठीक मिलता है। यह कान्हड्देव आबूके राजा धारावर्षका पौत्र और सोमसिंहका पुत्र था। इसका दूसरा नाम कृष्णराज था। यह विक्रम संवत् १३०० के बाद तक विद्यमान था । दाँतावाले अपनेको कान्हड़देवके पुत्र कल्याणदेवका वंशज मानते हैं । अतः यह कल्याणदेव कान्हड्देवका छोटा पुत्र और आनुके राजा प्रतापसिंहका छोटा भाई होना चाहिए।

### जालोरके परमार।

विक्रम-संवत् ११७४ ( ईसवी सन् १११७ ) आषाढ़ सुदि ५ का एक लेख मिला है । यह लेख जालोरके किलेके तोपसानेके पासकी दीवारमें लगा है। इसमें परमारोंकी पीड़ियाँ इस प्रकार लिखी गई हैं:—

#### १-वाक्पतिराज।

पूर्वोक्त ठेखमें लिखा है कि परमार-वंशमें वाक्पतिराज नामक राजा हुआ। यद्यपि मालवेमें भी राजा वाक्पतिराज (मुख) हुआ है तथापि उसके कोई पुत्र न था। इसी लिए अपने माईके लड़के मोजको उसने मोद लिया था। पर लेखमें वाक्पतिराजके पुत्रका नाम चन्दन लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि यह वाक्पतिराज मालवेके वाक्पतिराजसे भिन्न था।

### २-चन्द्न ।

यह वाक्पतिराजका पुत्र था और उसके पीछे गद्दी पर बैठा ।

### ३-देवराज ।

यह चन्दनका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

#### ४-अपराजित।

इसने अपने पिता देवराजके बाद राज्य पाया ।

### ५-विजल ।

यह अपने पिता अपराजितका उत्तराधिकारी हुआ ।

#### ६-धारावर्ष ।

यह विज्ञालका पुत्र था तथा उसके बाद राज्यका अधिकारी हुआ ।

### ७-बीसल ।

धारावर्षका पुत्र बीसल ही अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ । इसकी रानी मेलरदेवीने सिन्धुराजेश्वरके मन्दिर पर सुवर्ण-कलश चढ़ाया,

#### जालोरके प्रमार ।

जिसका उछेल हम सिन्धुराजके वर्णनमें कर चुके हैं। पूर्वोक्त विक्रम-संवत् ११७४ का लेख इसीके समयका है।

#### फुटकर।

जालोरके सिवा भी मारवाड़में परमारों के लेख पाये जाते हैं। रोल नामक गाँवके कुवें पर भी इनके चार शिलालेख मिले हैं। वहाँ इनका सबसे पुराना लेख विक्रम-संवत् ११५२ (ईसवी सन्द १०६५) का है। यह पँवार इसीरावका है। इसके पिताका नाम पाल्हण था। यह इसीराव वीकवपुरमें मारा गया था। दूसरा लेख विक्रम-संवत् ११६३ का, इसीरावके पुत्रका, है। उसमें राजाका नाम दूट गया है। तीसरा विक्रम-संवत् ११६६ (ईसवी सन्द ११०९) का, इसीरावके पुत्र वाच्यपालका, है। चौथा विक्रम-संवत् १९४५ का पँदारसहजा (?) का है। इनसे अनुमान होता है कि, यहाँ एस भी कुछ समय परमारोंका राज्य अवस्य रहा।

# मालवेके परमार ।

ययि, इस समय, इस शासाके परमार अपनेको विक्रम-संवत् चलानेवाले विक्रमादित्यके वंशज बतलाते हैं; परन्तु पुरानें शिला-लेखों, ताभ्रपत्रों और ऐतिहासिक पुस्तकोंमें इस विषयका कुछ भी वर्णन नहीं मिलता। यदि मुख, भोज आदि राजाओंके समयमें भी ऐसा ही खयाल किया जाता होता, तो वे अपनी प्रशास्तियोंमें विक्रमके वंशज होनेका गौरव प्रगट किये बिना कभी न रहते। परन्तु उस समयकी प्रशास्तियों आदिमें इस विषयका वर्णन न होनेसे केवल आज कलकी कल्पित दन्तकथाओंपर विश्वास नहीं किया जा सकता।

परमारोंके लेखों तथा पद्मग्रुप्त (परिमल) रचित नवसाहसाङ्क-चरित नामक कान्यमें लिखा है कि इनके मूल पुरुषकी उत्पत्ति,

<sup>(</sup>१) अस्त्युवृंधिः प्रतीच्यां हिमगिरितनयः सिद्धदं(दां)पत्यसिद्धः
रथानव ज्ञानभाजामभिमतफलदोऽखर्वितः सोऽर्व्युदाख्यः ।
विश्वामित्रो वसिष्टादहरतव [ल]तो यत्र गां तत्प्रभावा—
ज्ञे वीरोप्रिकुण्डाद्रिपुवलिधनं मध्वकारैक एव [५]
मार्यात्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः ।
ज्वान परमारा [ख्यपा ] विवेन्द्रो भविष्यास [६]
तदन्ववायेऽखिलयज्ञसंघतृप्तामरोदाहृतकीर्तिरासीत् ।
ज्येन्द्रराजो द्विजवर्गर्वं सौ (शौ) र्यार्जितोनुक्कनृपत्व [मा]नः [७]
(—जदैपुर—ग्वालियर—प्रशस्तिः; एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द १, भाग ५)

<sup>(</sup>२) वंशः प्रववृते तस्मादादिराजान्मनोरिव । नीतः सुवृत्तेर्गुन्तां नृपैर्मुक्ताप्तेरिव ॥ ७५॥ तस्मिन् पृथुप्रतापोऽपि निर्वापितमहीतलः । उपेन्द्र इति संजड़े राजा सूर्येन्दुसिनः ॥ ७६॥ (-नवसाइसाङ्कचरित, सर्ग ११)

आव् पर्वतपर, विसष्ठके आग्निकुंण्डसे हुई थी। इसलिए मालवेके परमारोंका मी, आव्के परमारोंकी शालामें ही होना निश्चित है। मालवेमें परमारों-की प्रथम राजधानी घारा नगरी थी, जिसको वे अपनी कुल-राजधानी मानते थे। उज्जेनको उन्होंने पीछेसे अपनी राजधानी बनाया।

इस वंशके राजाओंका कोई प्राचीन हस्तलिखित इतिहास नहीं मिलता। परन्तु प्राचीन शिला-लेख, ताम्रपत्र, नवसाहसाङ्कचरित, तिलक-मञ्जरी आदि प्रन्थोंसे इनका जो कुछ वृत्तान्त मालूम हुआ है उसका संक्षिप्त वर्णन इस ग्रन्थमें किया जायगा।

### १-उपेन्द्र।

इस शासाके पहले राजाका नाम कृष्णराज मिलता है। उसीका दूसरा नाम उपेन्द्र था। यह भी लिखा मिलता है कि इसने अनेक यश कियें तथा अपने ही पराक्रमसे बहुत बड़े राजा होनेका सम्मान पाया। इससे अनुमान होता है कि मालवाके परमारोमें प्रथम कृष्णराज ही स्वतन्त्र और प्रतापी राजा खुआ। नवसाहसाङ्क्रचरितमें लिखा है कि उसका थश, जो सीताके आनन्दका कारण था, हनुमानकी तरह समुद्रको लींच गर्यो। इसका शायद यही मतलब होगा कि सीता नाम-की प्रसिद्ध विदुषीने इस प्रतापी राजाका कुछ यशोवर्णन किया है।

<sup>(</sup>१) शङ्कितेन्द्रेण दघता पूतामवमृथैस्तनुम् । अकारि यज्यना येन हेमयुपाङ्किता मही ॥ ७८ ॥

<sup>(-</sup>नवसाहसाङ्कचरित, सर्ग ११)

<sup>(</sup>२) भाटोंकी पुस्तकोंमें इसकी रानीका नाम लक्ष्मीदेवी और बड़े पुत्रका नाम अजितराज लिखा मिलता है। परन्तु प्रमाणाभावसे इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी किसी ख्यातमें इसके पुत्रका नाम शिवराज भी लिखा मिलता है।

<sup>(</sup>३) सदागतिप्रवृत्तेन सीतोछ्वासितहेतुना । हन्मतेन यशसा यस्याऽलङ्घ्यतसागरः ॥ ७७ ॥

<sup>( -</sup>न॰ सा॰ च॰, सर्ग १९]

प्रबन्धिचन्तामणि और भोजप्रबन्धमें इस विदुषीका होना राजा। भोजके समयमें लिखा है। परन्तु, सम्भव है कि वह क्रुष्णराजके समयमें ही हुई हो; क्योंकि भोजप्रवन्ध आदिमें कालिदास, बाण, मयूर, माघ आदि भोजसे बहुत पहलेके कवियोंका वर्णन इस तरह किया गया है जैसे वे भोजके ही समयमें विद्यमान रहे हों। अत एव सीताका भी उसी समय होना लिख दिया गया हो तो क्या आश्चर्य है।

कृष्णराजके समयका कोई शिला-लेख अवतक निहं मिला, जिससे उसका असली समय मालूम हो सकता। परन्तु उसके अनन्तर छठे राजा । मुझका देहान्त विक्रम-संवत् १०५०और १०५४ (ईसवी सन् ९९३ और ९९७)के बीचमें होना प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता पण्डित गोरीशङ्कर हीरा-चन्द ओझाने निश्चित किया हैं। अतएव यि हम हर एक राजाका राज्य-समय २० वर्ष मानें तो कृष्णराजका समय वि०सं० ९१०और ९३० (८५३ और ८७३ई०) के बीच जापड़ेगों। परन्तु कप्तान सी० ई० लूअई, एम० ए० और पाण्डित काझीनाथ कृष्ण लेलेने डाकुर ब्लरके मतानुसार हर एक राजाका राजत्वकाल २५ वर्ष मान कर्र कृष्णराजका समयः ८००—८२५ ई० निश्चित किया हैं।

## २-वेशिसेंह

यह राजा अपने पिता कृष्णराजके पीछे गद्दी पर बैठा ।

- (३) परमार आव् घार एंड माळवा, पृष्ट ४६।
- (४) तत्सृतुरासीदिरिराजाकुम्भिकण्डीरवो वीर्थवतां वरिष्ठः । श्रीवौरीसिंहश्रतुर्णवान्तधात्र्यां जयस्तम्मकृतप्रशस्तिः [८]

( एपि० इण्डि०, जि० १, मा० ५ )

<sup>(</sup>१) मोलङ्कियोंका प्राचीन इतिहास, भाग १, पृ० ७७। (२) जैन-हरिवंशपुराण-में, जिसकी समाप्तिशक-संवत ७०५ (वि० सं० ८४० = ई० स० ७८२) में हुई, लिखा है कि उस समय अवन्तीका राजा वरसराज था। इससे उक्त संवतके बाद परमारोंका अधिकार मालवे पर हुआ होगा।

### ३-सीयक।

ृ यह वैसिसिंहका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इन दोनों राजाओंकः अब तक कोई विशेष हाल नहीं मालम हुआ ।

### ४-वाक्पतिराज।

यह सीयकका पुत्र था और उसके पिछे गद्दी पर वैठा। इसके विष-यमें उदैपुर ( गवालियर ) की प्रशस्तिमें लिखा है । कि यह अवन्तीकी तरुणियों के नेत्रस्पी कमलों के लिए सूर्य-समान था। इसकी सेना के घोड़े गङ्गा और समुद्रका जल पीते थे । इसका आशय हम यही समझते हैं कि उसके समयमें अवन्ती राजधानी हो चुकी थी और उसकी विजय-यात्रा गङ्गा और समुद्र तक हुई थी ।

## ५-वैरिसिंह (दूसरा)।

यह अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआं। इसके छोटे भाई डंबरसिं-

- (३) तस्माद्वभूव वसुधाधिपमाँ लिमालारत्नप्रभाकितररक्षितपादपीठः । श्रीसीयकः करकृपाणजलीर्मिमममस( रा )त्रुत्रजो विजयिनां पुरि भूंभिपालः [६] (एपि० इण्डि०, जि• १, भा• ५)
  - ं (२) तस्मादवन्तितरुणीनयनारिवन्दभास्वानभूकरकृषाणमरीचिदीप्तः । श्रीवाक्पतिः शतमखानुकृतिस्तुरङ्गागङ्गा-समुद्र-सिळलिनि पिवन्ति यस्य [१०] ( एपि० इण्डि०, जि०१, भा०५)
- (३) भाटोंकी ख्यातोंमें लिखा है कि इसने २० दिनकी लड़ाईके बाद काम-ह्म (आसाम) पर विजय प्राप्त की थी। यह वाक्य भी पूर्वोक्त उदयपुरकी प्रशस्तिके लेखको पुष्ट करता है। इन्हीं पुस्तकोंमें इसकी स्त्रीका नाम कमलादेवी मिला है। ३९ वर्ष राज्य करनेके बाद रानीसहित कुरुक्षेत्रमें जाकर इसका वान-प्रस्थ होना भी इसीमें बर्णित है। (परमार आव् धार एंड मालवा, पृ० २--३)
- (४) भाटोंकी ख्यातोंमें लिखा है कि बीरसिंह दौर्थयात्राके लिए गया गहुँचा। वहाँ उसने गौड़के राजाको, वगावत करनेवाली उसकी बौद्ध प्रजाके

हको बागड़का इलाका जागीरमें मिला । उसमें वाँसवाड़ा, सौंथ आदि नगर थे। इस डंबरसिंहके वंशका हाल आगे लिखा जायगा।

वैश्सिंहका दूसरा नाम वज्रहस्वामी था। उद्यपुर (गवालियर) की प्रशस्तिमें लिखा है कि उसने अपनी तलवारकी धारसे शत्रुओंको मार कर धारा नामक नगरी पर द्खल कर लिया और उसका नाम सार्थक कर दियो।

# ६-सीयक ( दूसरा )।

यह वैशिसिंहका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसका दूसरा नाम श्रीहर्ष था। नवसाहसाङ्क चरितकी हस्तिलाखित प्रतियों में इसके नाम श्रीहर्ष या सीयक, तिलकमअरीमें हर्ष और भीयक दोनों, और प्रवन्धिचन्ता-मणिकी भिन्न भिन्न हस्तिलिखित प्रतियों में श्रीहर्ष, सिंहमट ओर सिंहदन्त-भट पाठ भिलते हैं। तथा पूर्वोक्त उदयपुरकी प्रशस्तिमें इसका नाम श्रीहर्षदेव और अर्थुणाके लेखं श्रीश्रीहर्षदेव लिखा हैं।

विरुद्ध, सहायता दी । इसके बदलेमें उसने अपनी लिलता अपनी नामक कन्या इसे ज्याह दी । इसका राज्य २७ वर्ष निश्चित किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि यह उज्जेनमें, ७२ वर्षकी अवस्थामें, मृत्युको प्राप्त हुआ । ( पर० बार० माल०, पृ० ३ )

- (१) जातस्तस्माद्वैरिसिंहोन्यशासा लोको बूते [ बज्रट ] स्वामिनं यम् । शत्रोव्येग्गे धारयासेर्बिंहत्य श्रीमद्वारा सूचिता येन राज्ञा [ ११ ] ( -एपि० इण्डि०, जि० १, भा० ५ )
- (२) तस्मादभूदिरनरेस्न (अ) र संघतेवा (ना) गर्ज्जद्गजेन्द्रस्वयुन्दरत्र्यनादः । श्रीइर्पदेव इति खोटिगदेवस्रक्ष्मी जम्राह यो युधि नगादसमप्रतापः [१२] (-एपि० इण्डि॰, जि॰ १, भाग ५)
- (३) श्रीश्रीहर्षनृपस्य मालवपतेः कृत्वा तथारिक्षयं 🕆 ९९

ऊपर कहे हुए श्रीश्रीहर्ष आदि नामोंके मिलनेसे पाया जाता है कि इस राजाका नाम श्रीहर्ष था, न कि श्रीहर्षितंह; जैसा कि डाकुर बूलरका अनुमान था और जिस परसे उन्होंने यह कल्पना की थी कि इस नामके दो दुकड़े होकर प्रत्येक दुकड़ा अलग अलग नाम बन गया होगा। श्रीहर्ष-का तो श्रीहर्ष ही रहा होगा और सिंहका अपभंश सीयक बन गया होगा। परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं मालुम होता। इसकी रानीका नाम बड़जा थी। इस राजाने सद्वाटी देशके राजा तथा हुणोंको जीता।

• उदयपुरकी प्रशस्तिके वारहवें श्लोकमें लिखा है कि इसने युद्धमें सोडिंगदें राजाकी लक्ष्मी छीन लीं। घनपाल कि अपने पायलच्छी नामक कोशके अन्तमें, श्लोक २७६ में लिखता है कि विक्रम-संवत १०२९ में जब मालवावालांके द्वारा मान्यसेट लूटा गया तब धारा-नगरी-निवासी घनपाल किवने अपनी बहिन सुन्दराके लिए यह पुस्तक बनाई। घनपालका यह लिखना श्रीहर्पके उक्त विजयका दूसरा प्रमाण होनेके सिवा उस घटनाका ठीफ ठीक समय भी बतलाता है। इसी लड़ाईमें श्रीहर्पका चचेरा माई, बागड़का राजा कंकदेव, नर्भदाके तट पर, कर्णाटकवालों (राठोडों) से लड़ता हुआ मारा गया।

( -न० सा० च०, स० ११)

परन्तु इसीका नाम भाटोंकी स्थातींमें याग्देवी और भोजप्रबन्धमें रलावली लिखा है।

- (२) खोट्टिंगदेव दक्षिणका राष्ट्रकूट (राठोड़) राजा था । उसकी राजधानी मान्यक्षेट (मलखेड्-निजाम राज्यमें ) थी ।
- (३) भाटोंकी पुस्तकोंमें यह भी लिखा है कि इसने छटमें ४५ हाथी, २१ रथ, ३०० घोड़े, २०० बैल और नौ लाख दीनार (एक तरहका सिनका) प्राप्त किये।

<sup>(</sup> १ ) लक्ष्मीरघोक्षजस्येव शशिमोलेरियाम्बिका । वडजेत्यभवदेवी कलत्रं यस्य भूरिय ॥ ८६ ॥

सोडिंगदेवके समयका एक शिलालेस शक्सं॰ ८९३ (वि॰ सं॰ १०८८=ईसवी सन ९७१) आश्विन कृष्णा अमावास्याका मिला है। और, उसके अनुयायी कर्कराजका एक ताम्रपत्र, शक-संवत् ८९४ (वि॰ सं॰ १०२९ ई॰ सन ९७२) आश्विन शुक्क पूर्णिमाका मिला है। इससे सोडिंगका देहान्त वि॰ सं॰ १०२९ के आश्विन शुक्क १५ के पहले होना निश्चित है।

७-वाक्पाति, दूसरा (गुञ्ज)।

यह सीयक, दूसरे (हर्ष) का ज्येष्ठ एत्र था। विदान होनेके कारण विण्डतोंमें यह वावपतिराजके नामसे प्रसिद्ध था। पुस्तकोंमें इसके वावपतिराज और मुख दोनों नाम मिलते हैं। इसीके वंशज अर्जुनवर्माने अमरुशतक पर रसिकसकीवनी नामकी टीका लिखी है। इस शतकके बाईसवें श्लोककी टीका करते समय अर्जुनवर्माने मुख्यका एक श्लोक उद्धृत किया है। वहाँपर उसने लिखा है:—" यथा अस्मत्पूर्वजस्य वावपतिराजापरनाम्नो मुख्यदेवस्य। दास कृतागिस इत्यादि।" अर्थात्— जैसे हमारे पूर्वज वावपतिराज उपनामवाल मुख्यदेवका कहा श्लोक, 'दासे कृतागिस' इत्यादि है। इसी तरह तिलक-मखरीमें भी उसके मुख और वाक्पतिराज दोनों नाम मिलते हैं। दशक्षपावलोकके कर्ता धनिकने " प्रणयकुपितां हृद्दा देवीं " इस श्लोकको एक स्थलपर तो मुखका बनाया हुआ लिखा है और दूसरे स्थलपर वाक्पतिराजका। पिङ्गल-सूत्र-वृत्तिके कर्त्ता हलायुघने मुखकी प्रशंसाके तीन श्लोकोंमेंसे दोमें मुखआर तीसरेमें वाक्पतिराज नाम लिखा है। इससे स्पष्ट है कि ये दोनों नाम एक ही पुरुषके थे।

उद्यपुर ( गवालियर ) के लेखेंमें इस राजाका नाम केवल वाक्प-तिराज ही मिलता है, जैसा कि उक्त लेखके तेरहवें स्लोकमें लिखा है:---

<sup>( )</sup> Ep. Ind, Vol I, p. 235.

सुत्रस्तस्य विभूषिताखिळघराभागो गुणैकास्पदं शौर्योकान्तसमस्तरात्रुविभवाचिन्याय्यवित्तोदयः । वक्तृत्वोचकवित्वतक्रेकळनप्रज्ञातशास्त्रागमः

श्रीमद्वावपतिराजदेव इति यः सद्भिः सदा कीत्यंते ॥ १३ ॥ अर्थात्—हर्पका पुत्र बड़ा तेजस्वी हुआ, जो विद्वान् और कवि होनेसे वाक्पतिराज नामसे प्रसिद्ध हुआ ।

परन्तु नागपुक्ते लेखमें इसी राजाका नाम मुक्त लिखा हुआ है। निम्नलिखित श्लोक दोखिएः—

तस्माह्वेरिक्छियनीयहुविधप्रारच्ययुद्धाभ्यर—
प्रथ्येसैकपिनाकपाणिरजनि श्रीमुञ्जराजो नृप:।
प्रायः प्रायत्वानिपालिययया यस्य प्रतापानलोलोकालोकमहामहीध्रवलयथ्याजान्महोमण्डलम् ॥ २३ ॥

ः इसके ताम्रपत्र इत्यादिमें इसके उत्पलराज, अमोघवर्ष, पृथ्वीवलम आदि और भी उपनाम मिलते हैं।

उद्यपुरके पूर्वोक हैस्तसे प्रया जाता है कि मुश्रने कर्णार्ट, लार्ट, केरर्ल, और चील देशोंको अपने अधीन किया; युवराजको जीत कर उसके सेनापतियोंको मारा; और त्रिपुरी पर तलवार उठाई। ये बातें उक्त लेखके चौदहवें और पन्दहवें श्लोकोंसे प्रकट होती हैं। देखिए:—

कणीटलाटकेरलचोलिशिरोस्तरागिपदकमलः ।

यध प्रणियगणार्थितदाता कल्पद्रुमप्रस्यः॥ १४॥

अर्थात्—जिसने कर्णाट, लाट, केरल और चोल देशोंको जीता और जो कलपटुक्षके समान दाता हुआ।

> युवराजं विजित्याजौ हत्वा तद्वाहिनीपतीन् । खद्ग ऊर्ध्वाकृतो येन त्रिपुर्यो विजिगीषुणा ॥ १६ ॥

<sup>(</sup>१) Ep. Ind, Vol II, P. 184.

<sup>(</sup>२) माइसोरके पासका देश। (३) नर्मदाके पश्चिममें बड़ोदाके पासका देश। (४) मलबार-पश्चिमीय घाटसे कन्याकुमारी तकका देश।

अर्थात्—जिसने युवराजको जीत कर उसके सेनापतियोंको माराः और त्रिपुरी पर तलवार उठाई ।

मुञ्जके समयमें युवराज, दूसरा, चेदीका राजा था। उसकी राजधानी त्रिपुरी (तेवर, जिला जबलपुर) थी। चेदीका राज्य पड़ोसमें होनेसे, सम्भव है, मुञ्जने हमला करके उसकी राजधानीको लुटा हो। परन्तु चेदीका समग्र राज्य मुञ्जके अधीन कभी नहीं हुआ।

उस समय कर्णाट देश चौलुक्य राजा तैलपके अभीन था, जिसको मुजने कई बार जीता । प्रबन्धचिन्तामणि प्रन्थके कर्त्ताने भी यह बात. लिसी है।

इसी तरह ठाट देश पर भी मुझने चड़ाई की हो तो सम्भव है। बीजापुरके विक्रम-संवत् १०५३ (९९७ ईसवी) के हस्तिकुण्डी (हथूण्डी) के राष्ट्रकूट-राजा धवलके लेखसे पाया जाता है कि मुझने मेवाइ पर भी चढ़ाई की थी। उसी समय, शायद, मेवाइसे आमे बढ़ कर वह गुजरातकी तरफ गया हो।

उस समय गुजरातका उत्तरी भाग चौलुक्य मूळराजने अपने अधीन कर लिया था; और लाटदेश चालुक्य राजा बारपके अधीन था। ये दोनों आपसमें लड़े भी थे। परन्तु केरल और चौल ये दोनों देश, मालबेसे बहुत दूर हैं। इसलिए वहाँबालोंसे मुञ्जकी लड़ाई वास्तवमें हुई, या केवल प्रशंसाके लिए ही कविने यह बात लिस दी—इसका पूर्ण निश्चय नहीं हो सकता।

प्रबन्धचिन्तामणिके कर्ता मेरुतुङ्गने मुझका चरित विस्तारसे लिखा है। उसका संक्षिप्त आशय नीचे दिया जाता है। वह लिखता है:—

मालवाके परमार राजा श्रीहर्षको एक दिन घूमते हुए शर नामक घासके वनमें उसी समयका जनमा हुआ एक बहुत ही सुन्दर बालक मिला।

<sup>( )</sup> Jour, As. Soc., Beng, Vol. LXII, Part. 1. P. 311.

उसे उसने अपनी रानीको सौंप दिया और उसका नाम मुख्न रक्खा । इसके बौद उसके सिन्धुल (सिंधुराज ) नामक पुत्र हुआ।

राजाने मुक्को योग्य देख कर उसे अपने राज्यका मालिक बना दिया और उसके जन्मका सारा हाल सुना कर उससे कहा कि तेरी भक्तिसे प्रसन्न होकर ही मैंने तुझको राज्य दिया है। इसलिए अपने छोटे भाई सिन्धुलके साथ प्रीतिका बर्ताव रखना। परन्तु मुक्जने राज्यासन पर बैठ कर अपनी आज्ञाके विरुद्ध चलनेके कारण सिन्धुलको राज्यसे निकाल दिया। तब सिन्धुल गुजरातके कासहदस्थानमें जा रहा। जब कुछ समय बाद वह मालवेको लौटा तब मुक्जने उसकी आँसें निकलवा कर उसे काठके पींजड़ेमें केंद्र कर दिया। उन्हीं दिनों सिन्धुलके भोज नामक पुत्र पैदा हुआ। उसकी जन्मपत्रिका देख कर ज्योतिषियोंने कहा कि यह ५५ वर्ष, ७ महीने, ३ दिन राज्य करेगा।

यह सुन कर मुक्जने सोचा कि यह जीता रहेगा तो मेरा पुत्र राज्य न कर सकेगा। तब उसने मोजको मार डालनेकी आज्ञा दे दी। जब विधिक उसको वधर्म्थान पर ले गये तब उसने कहा कि यह श्लोक मुक्जको दे देनाः—

> मान्धाता स महीपितः कृतयुगालङ्कारभूतो गतः सेतुर्थेन महोदधा विराचितः कासी दशास्यान्तकः । अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते ! नैकेनापि समङ्गता वसुमती, मन्ये त्वया यास्यति ॥

अर्थात्—हे राजा! सत्ययुगका वह सर्वश्रेष्ठ मान्धाता भी चला गया; समुद्र पर पुल बाँधनेवाले त्रेतायुगके वे रावणहन्ता भी कहाँके कहाँ गये; और द्वापरके युधिष्ठिर आदि और भी अनेक नृपति स्वर्गगामी हो गये। परन्तु पृथ्वी किसीके साथ नहीं गई। तथापि, मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब कलियुगमें वह आपके साथ जहूर चली जायगी।

इस श्लोकको पढ़ते ही मुझको बहुत पश्चात्ताप हुआ और भोजको पछि बुला कर उसने उसे अपना युवराज बनाया।

कुछ समय बाद तेलङ्ग देशके राजा तेलपने मुझके राज्य पर चढ़ाई की। मुझने उसका सामना किया। उसके प्रधान मन्त्री रुद्रादित्यने, जो उस समय बीमार था, राजाको गोदावरी पार करके आगे न बढ़-नेकी कसम दिलाई। परन्तु मुझने पहले १६ दभे तेलप पर विजय प्राप्त किया था, इस कारण धमण्डमें आकर मुझ गोदावरीसे आगे बढ़ गया। वहाँ पर तेलपने छलसे विजय प्राप्त करके मुझको केंद्र कर लिया और अपनी बहिन मुणालवतीको उसकी सेवामें नियत कर दिया।

कुछ दिनों बाद मुल और घृणालवती आपसमें प्रेमके बन्धनमें बँध गये। मुल्लके मन्त्रियोंने वहाँ पहुँच कर उसके रहनेके स्थान तक सुर-द्शुका मार्ग बना दिया। उसके बन जाने पर, एक दिन मुल्लने मृणाल-वतीसे कहा कि मैं इस सुरङ्गके मार्गसे निकलना चाहता हूँ। यदि तू भी मेरे साथ चले तो तुझको अपनी पटरानी बना कर मुझ पर किये गये तेरे इस उपकारका बदला हूँ। परन्तु मृणालवर्ताने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी मध्यमावस्थाके कारण यह अपने नगरमें ले जाकर मेरा निरादर करने लगे। अतएव उसने मुल्लसे कहा कि में अपने आम्-वर्णोंका डिब्बा ले आऊँ, तबतक आप उहरिए। ऐसा कहकर वह सीधी अपने माईके पास पहुँची और उसने सब वृत्तान्त कह सुनाया। यह सुनकर तेलपने मुल्लको रस्सीसे बँधवाकर उससे शहरमें घर घर मीख मँगवाई। फिर उसको वधस्थानमें भेजा और कहा कि अब अपने इष्टदेवकी याद कर ले। यह सुनकर मुल्लने इतना ही उत्तर दिया कि:—

रुक्मीर्यास्यति गोविन्दे वीरश्रीवीरवेश्मिन । गते मुझे यशःपुङ्गे निरालम्बा सरस्वती ॥

<sup>(</sup>१) इसकी माता युवराज दूसरेकी बहन थीं।

अर्थातु—लक्ष्मी तो विष्णुके पास चली जायगी और वीरता बहादुरोंके पास । परन्तु मुक्कके मरने पर बेचारी सरस्वती निराधार हो जायगी। उसे कहीं जानेका ठिकाना न रहेगा।

इसके बाद मुञ्जका सिर काट लिया गर्या । उस सिरको सूली पर, राजमहलके चौकमें, खड़ा करके तैलपने अपना क्रोध शान्त किया। जब यह समाचार मालवे पहुँचा तब मन्त्रियोंने उसके भतीजे भोजको राजसिंहासन पर बिठा दिया।

प्रबन्धचिन्तामणिकारके लिखे हुए इस वृत्तान्तमें मुञ्जकी उत्पत्तिका, सिन्युलकी आँखें निकलवाने और लकड़ीके पींजड़ेमें बन्द करनेका, तथा भोजके मारनेका जो बाल लिखा है वह बिलकुल बनावटी सा मालूम होता है।

नवसाहसाङ्कचरितका कर्त्ता पद्मगुप्त (परिमठ), जो मुखके दरबारका मुख्य कवि था और जो सिन्धुराजके समयमें भी जीवित था, अपने काव्यके ग्यारहवें स्क्रीमें लिखता है:—

> पुरं कालकमात्तेन प्रस्थितेनाम्बिकापतेः । मौर्वात्रणकिणाङ्कस्य पृथ्वी दोष्णि निवेशिता ॥ ९८ ॥

अर्थात्—वावपतिराज ( मुज ) जब शिवपुरको चला तब राज्यका भार अपने भाई सिन्धुराज पर छोड़ गया।

इससे साफ पाया जाता है कि दोनों भाइयोंमें वैमनस्य न था, और न सिन्धुराज अन्धा ही था ।

इसी तरह धनपाल पण्डित भी, जो श्रीहर्षसे लेकर भोज तक चारों राजाओंके समयमें विद्यमान था, अपनी बनाई हुई तिलक्ष्मऋरीमें लिखता

<sup>(</sup>१) किसी किसी हस्तिलेखित पुस्तकमें वृक्षकी शाखाते लटकाकर फाँसी दी जानेका उल्लेख है।

है कि अपने भतीने भोज पर मुक्कि बहुत प्रीति थी । इसीसे उसने उसको अपना युवराज बनाया था।

तैलप और उसके सामन्तोंके लेखोंसे भी पाया जाता है कि तैलपने ही मुक्को मारा था, जैसा कि प्रवन्धचिन्तामणिकारने लिखा है। परन्तु मेरुतुङ्गने वह वृत्तान्त वड़े ही उपहसनीय ढँगसे लिखा है। शायद गुजरात और मालवाके राजाओंमें वंशपरम्परासे शत्रुता रही हो। इसीसे शायद प्रवन्धचिन्तामणिके लेखकने मुक्की मृत्यु आदिका वृत्तान्त उसा तरह लिखा हो।

मालवेके लेखोंमें, नवसाहसाङ्काचिरितमें और काइमीर-निवासी विल्हण किविके विक्रमाङ्कादेवचिरितमें मुझकी मृत्युका बुछभी हाल नहीं है। सम्भव है, उस दुर्घटनाका कलङ्का छिपानेहींके इरादेसे वह वृत्तान्त न लिखा गया हो।

संस्कृत-प्रन्थों और शिला-लेखोंमें प्रायः अच्छी ही बातें प्रकट की जाती हैं। पराजय इत्यादिका उल्लेख छोड़ दिया जाता है। परन्तु पिछली बातोंका पता विपक्षी और विजयी राजाओंके लेखोंसे लग जाता है।

मुख्य स्वयं विद्वान था । वह विद्वानोंका बहुत बड़ा आश्रयदाता था । उसके दरबारमें धनपाल, पद्मगुप्त, धनक्षय, धनिक, हलायुध आदि अनेक विद्वान थे ।

मुञ्जकी बनाई एक भी पुस्तक अभी तक नहीं मिली । परन्तु हर्षदे-वक्षे पुत्र—वाक्पतिराज, मुञ्ज और उत्पल—के नामसे उद्भृत किये गये अनेक श्लोक सुभाषितावलि नामक ग्रन्थ और अलङ्कारशास्त्रकी पुस्तकोंमें मिलते हैं

<sup>( ? )</sup> J. R. A. S., Vol. IV., p. 12;-J. A., Vol. XXI, p. 168; E. G. I., Vol. II., p. 218.

<sup>( ? )</sup> Ep. Ind, Vol. I, P. 227.

यशस्त्रिक नामक पुस्तकके अनुसार मुख्यने बन्दीगृहमें गौड़वहों नाम काव्यकी रचना की । परन्तु वास्तवमें यह काव्य कन्नोजके राजा यशोवमांके समासद वाक्पतिराजका बनाया हुआ है, जो ईसाकी सातवीं सदीके उत्तराधेमें विद्यमान था ।

पद्ममुप्त लिखता है कि वाक्पतिराज सरस्वतीरूपी व्हल्पलताकी जड़ और कवियोंका पक्का मित्र था । विक्रमादित्य और सातवाहनके बाद सरस्वतीने उसीमें विश्राम लिया था।

्धनपाल उसको सब विद्याओंका ज्ञाता लिखता है<sup>\*</sup> — जेंसे 'यः सर्वविद्यान्धिना श्रीमु<del>जेन</del>' इत्यादि ।

और भी अनेक विद्वानोंने मुख्नकी विद्वत्ताकी प्रशंसा की है। 'राघव पा-ण्डवीय ' महाकाव्यका कर्ता, कविराज, अपने काव्यके पहले सर्गके अठारहवें श्लोकमें अपने आश्रयदाता कामदेव राजाकी लक्ष्मी और विद्याकी तुलना, प्रशंसाके लिए, मुख्नकी लक्ष्मी और विद्यासे करता हैं।

मुजके राज्यका प्रारम्भ विक्रम-संवत् १०३१ के लगभग हुआ था। क्योंकि उसके जो दो ताम्रपत्र मिले हैं उनमें पहला वि० सं० १०३१, भाद्रपद सुदि १४ (९७४ ईसवी) का है। वह उज्जेनमें लिखा गया था। दूसरा वि० सं० १०३६, कार्तिकसुदि पूर्णिमा (६ नवंबर, ९७९ ईसवी) का है, जो चन्द्रग्रहण-पर्व पर गुणपुरामें लिखा और भगवतपुरामें दिया गया था। इन ताम्रपत्रोंसे मुक्तका होव होना सिद्ध होता है।

सुभाषितरत्नसन्दोह नामक प्रन्थके कर्ता जैनपण्डित अमितगातिने जिस समय उक्त प्रन्थ बनाया उस समय मुश्र विद्यमान था। यह उस

<sup>(</sup>१) तिलकमझरी, पृ०६।

<sup>(</sup>२) श्रीविद्याशोभिनो यस्य श्रीमुझादियती भिदा । धारापितृरसावासीदयं तावद्धरापितः ॥ १८ ॥ सर्ग १

<sup>(3)</sup> Ind. Ant., Vol. VI. p. 51. (9) Ind. Ant., Vol. XIV, P. 106; Ind Inser. No. 9.

मन्थसे पाया जाता है। वह वि० सं० १०५०, पौष-सुदि ५ ( ९९४) ईसवी ) को समाप्त हुआ था।

विक्रम-संवत् २०५७ ( १००० ईसर्वा ) के एक लेखसे यादव-राजह भिल्लम दूसरेके द्वारा मुखका परास्त होना प्रकट होता है।

तैलपका देहान्त वि० सं० १०५४ ( ९९७ ईसवी ) में हुआ था ह इससे मुक्रका देहान्त वि० सं० १०५१ ( ९९४ ईसवी ) और वि० सं० १०५४ ( ९९७ ईसवी ) के बीच किसी समय हुआ होगा।

प्रवन्धित्तामणिका कर्ता लिखता है कि गुजरातका राजा दुर्लभराज वि॰ सं॰ १०७७ जेठ सुदि १२ को, अपने भतींजे भीमको राजगदी पर बिठा कर, तीर्थसेवाकी इच्छासे, बनारसके लिए चला। मालवेमें पहुँचने पर वहाँके राजा मुखने उसे कहला भेजा कि या तो तुमको छत्र, चामर आदि राजाचिह्न छोड़ कर भिक्षकके वेशमें जाना होगा या मुखसे लड़ना पड़ेगा। दुर्लभराजने यह सुन कर धर्मकार्यमें विग्न होता देस भिक्षकके वेशमें प्रस्थान किया और सारा हाल भीमको लिख भेजा।

द्वनाश्रयकाव्यका टीकाकार लिखता है कि चामुण्डराज बड़ा विषयी था। इससे उसकी बहिन वाविणी ( चाचिणी ) देवीने उसकी राज्यसे दूर करके उसके पुत्र वहुमराजको गद्दीपर बिठा दिया। इसीसे विरक्त होकर चामुण्डराज काशी जा रहा था। ऐसे समय मार्गमें उसको माल-वाके लोगोंने लूट लिया। इससे वह बहुत कुद्ध हुआ और पीछे लौट कर उसने बहुमराजको मालवेके राजाको दण्ड देनेकी आज्ञा दी।

इन दोनों घटनाओंका अभिप्राय एक ही घटनासे है, परन्तु न तो चामुण्डराजहींके समयमें मुझकी स्थिति होती है और न दुर्लभराजहींके समयमें । क्योंकि मुझका देहान्त वि० सं० १०५१ और १०५४ के बीच हुआ था। पर चामुण्डराजने वि० सं० १०५३ से १०६६ तक और

<sup>(</sup>१) Ep. Ind., Vol. ii., p. 217.

दुर्रुभराजनै वि० सं० १०६६ से १०७८ तक राज्य किया था। अत-एव गुजरातका राजा चामुण्डराजका अपमान करनेवाला मालवेका राजा मुक्त नहीं, किन्तु उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए।

मुञ्जका प्रधान मन्त्री रुद्रादित्य था । यह उसके छेखैंसे पाया जाता है।

जान पड़ता है कि मुक्को मकान तालाब आदि बनवानेका भी शौक था। धारके पासका मुक्कसागर और माँडूके जहाज-महलके पासका मुक्क तालाब आदि इसीके बनाये हुए सयाल किये जाते हैं।

अब हम मुक्कि सभाके प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रन्थकर्ताओंका उल्लेख करते हैं। इससे उनकी आपसकी समकालीनताका भी निश्चय हो जायगा।

#### धनपाल ।

यह कवि काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण देविषका पीत्र और सर्वदेवका पुत्र था। सर्वदेव विशाला ( उज्जेन ) में रहता था। वह अच्छा विद्वान था और जैनोंसे उसका विशेष समागम रहा। धनपालका छोटा भाई जैन हो गया था। परन्तु धनपालको जैनोंसे घृणा थी। इसीसे वह उज्जेन छोड़कर धारानगरीमें जा रहा। वहाँ उसने वि० सं० १०२९ में अभरकोषके ढँगपर 'पाइयलच्छी-नाममाला '(प्राक्ट्रत-लक्ष्मी) नामका प्राक्ट्रत कोष अपनी छोटी बहन सुन्दरी ( अवन्तिसुन्दरी ) के लिए बनाया। उसकी बहन भी विदुषी थी; उसकी बनाई प्राक्ट्रत-किता अलङ्कार-शास्त्रके प्रन्थों और कोषोंकी टीकाओंमें मिलती है। धनपालने राजा मोजकी आज्ञासे तिलकमअरी नामका गद्यकाव्य रचा। मुअने उसको सरस्वतीकी उपाधि दी थी। इन दो पुस्तकोंके सिवा एक संस्कृत-कोष भी उसने बनाया था। परन्तु वह अब तक नहीं मिला।

<sup>(</sup> g ) Ind. Ant., Vol. XIV, p. 160.

प्रवन्धिचिन्तामणिकार मेरुतुङ्ग िलखता है कि वह अपने भाई शोभनके उपदेशसे कट्टर जैन हो गया था। उसने जीव-हिंसा रोकनेके िलए भोजको उपदेश दिया था तथा जैन हो जाने पर तिलक्षमञ्जरीकी रचना की थी। परन्तु तिलक्षमञ्जरीमें वह अपनेको बाह्मण लिखता है। इससे अनुमान होता है कि उक्त पुस्तक लिखी जाने तक वह जैन न हुआ था।

तिलकमअरीकी रचना १०७० के लगभग हुई होगी । उस समय पाइय-लच्छी-नाममाला लिखे उसे ४० वर्ष हो चुके होंगे । यदि पाइय-लच्छी-नाममाला बनानेके समय उसकी उम्र ३० वर्षके लगभग मानी जाय तो तिलकमअरीकी रचनाके समय वह कोई ७० वर्षकी रही होगी। उसके बाद यदि वह जैन हुआ हो तो आश्चर्य नहीं।

डाक्टर बूलर और टानी साहब भोजके समय तक घनपालका जीवित रहना नहीं मानते । परन्तु यदि वे उक्त कविकी बनाई तिलकमजरी देखते तो ऐसा कभी न कहते । ऋषभपत्रा। शिका भी इसी कविकी बनाई हुई है ।

### पद्मगुप्त ।

इसका दूसरा नाम परिमल था। मुक्क दरबारमें इसे कविराजकी उपाधि थी। तंजोरकी एक हस्तिलिखित नवसाहसाङ्कचरितकी पुस्तकमें परिमलका नाम कालिदास भी लिखा है। इसने मुक्क मरने पर कविता करना छोड़ दिया था। पर फिर सिन्धुराजके कहनेसे नवसाहसाङ्कचरित नामका काव्य बनाया। यह भाव कविने अपनी रचित पुस्तकके प्रथम सर्गके आठवें श्लोकमें व्यक्त किया है:—

दिवं थियासुर्मम वाचिमुद्रामदत्त यां वाक्पतिराजदेवः । तस्यानुजन्मा कविवाधवस्य भिनाति तां संप्रति सिन्धुराजः ॥ ८ ॥ अर्थात् —वाक्पतिराजने स्वर्ग जाते समय मेरे मुख पर खामोशिकी मुहर लगा दी थी । उसको उसको छाटा भाई सिन्धुराज अब तोढ़ रहा है। इसके बनाये हुए बहुतसे श्लोक काश्मीरके कवि क्षेमेन्द्रने अपनी 'औचित्यविचारचर्चा' नामकी पुस्तकमें उद्धृत किये हैं। पर वेश्लोक नव-साहसाङ्कचारितमें नहीं हैं। इन श्लोकोंमें मालवेके राजाका प्रताप-वर्णन है। इनमेंसे एक श्लोकमें मालवेके राजाके मारे जानेका वृत्तान्त होनेसे यह पाया जाता है कि वे श्लोक राजा मुल्लसे ही सम्बन्ध रखते हैं। इससे अनुमान होता है कि उसने मुल्लकी प्रशंसामें भी किसी कान्यकी रचना की होगी।

इस कविके अनेक श्लोक सुभाषिताविल, शार्ङ्गधरपद्धति, सुवृत्ततिलक आदि मन्थोंमें उद्धत हैं।

इसकी कविता बहुत ही सरल और मनोहर है । यह कवि नवसाह-साङ्कचरितके प्रत्येक सर्गकी समाप्ति पर अपने पिताका नाम मृगाङ्कगुप्त लिखता है<sup>8</sup>।

#### धनभय ।

इसके पिताका नाम विष्णु था । यह भी मुक्तकी सभाका कवि था। इसने 'दशरूपक 'नामका ग्रन्थ बनाया।

### धनिक।

ं यह घनअयका भाई था । इसने अपने भाईके रचे हुए दशरूपक पर 'दशरूपावलोक ' नामकी टीका लिखी और 'काव्यानिर्णय ' नामका अलङ्कारप्रन्य बनाया ।

इसका पुत्र वसन्ताचार्य भी विद्वान था । उसको राजा मुक्रने तडार नामका गाँव, वि॰ सं॰ १०३१ में, दिया थाँ । इस ताम्रपत्रका हम पहले ही जिक कर चुके हैं। इससे पाया जाता है कि ये लोग (धनिक और धनश्चय) अहिच्छत्रसे आकर उज्जेनमें रहे थे।

<sup>(</sup>१) इति श्रीमृगाङ्कसूनोः परिमलापरनाम्नः पद्मगुप्तस्य कृतौ नवसाहसा-क्क्वरिते महाकाव्ये....स्माः ।

<sup>( ? )</sup> Ind. Ant., Vol. VI., p. 51.

### हलायुध।

इसने मुक्के समयमें पिङ्गल-छन्दःसूत्र पर 'मृतसञ्जीवनी' टीका लिखी । इस नामके और दो कवि हुए हैं । डाक्टर माण्डारकरके मतानुसार कविरहस्य और अभिधान-रत्नमालाका कर्ता हलायुध दक्षिणके राष्ट्रक्टोंकी सभामें, वि० सं० ८६७ (८१० ईसवी ) में विद्यमान था ।

इसी नामका दूसरा कवि बङ्गालके आखिरी हिन्द्-राजा लक्ष्मणसेन-की सभामें, वि० सं० १२५६ (११९९ ईसवी) में, विद्यमान था। मान्धाताके अमरेश्वर-मन्दिरकी शिवस्तुति शायद इसीकी बनाई हुई है। यह स्तुति वहाँ दीवार पर खुदी हुई है।

तीसरा हलायुध डाक्टर बूलरके मतानुसार मुझके समयका यही हलायुध है। कथाओं से ऐसा भी पाया जाता है कि इसने मृतसङीवनी टीकाके सिवा 'राजन्यवहारतत्त्व' नामकी एक कानूनी पुस्तक भी बनाई थी। जिस समय यह मुझका न्यायाधिकारी था उसी समय इसने उसकी रचना की थी।

कोई कोई कहते हैं कि हलायुध नामके १२ कवि हो गये हैं।

# अमितगाति ।

यह माथुरसंघका दिगम्बर जैन साधु था। इसने, वि० सं० १०५० (९९३ ईसवी) में, राजा मुक्कके राज्य-कालमें सुमापितरत्नसन्दोह नामक ग्रन्थ बनाया, और, वि० सं० १०७० (१०१३ ईसवी) में पर्मपरीक्षा नामक ग्रन्थकी रचना की। इसके गुरुका नाम माधवसेन था।

# ८-सिन्धुराज ( सिन्धुल )।

मुक्जने अपने जीते जी भोजको युवराज बना लिया था। उसके थोड़े ही दिन बाद वह मारा गया। उस समय, भोजके बालक होनेके कारण, उसके पिता सिन्धुराजने राजकार्थ्य अपने हाथमें ले लिया। इसीसे शिलालेखी, तामपत्रों और नवसाहसाङ्कचरितमें वह भी राजा ही लिखा गया है। परन्तु तिलकमञ्जरीका कर्ता, जो मुज और भोज दोनोंके समयमें विद्यमान था, मुजके वाद भोजको ही राजा मानता है और सिन्धुराजको केवल भोजके पिताके नामसे लिखता है। प्रवन्ध-चिन्तामणि-कारका भी यही मत है।

इस राजाका नाम शिलालेखों, ताम्रपत्रों, नवसाहसाङ्कचरित और तिल-कमअरीमें सिन्धुराज ही मिलता है। परन्तु प्रवन्धचिन्तामणिकार संधिल और भोजप्रवन्धका कर्ता बल्लाल पण्डित सिन्धुल लिसता है। शायद ये इसके लौकिक (प्राकुत) नाम हों। नवसाहसाङ्कचरितमें इसके कुमार-नारायण और नवसाहसाङ्क ये दो नाम और मी मिलते हैं। यह बड़ा ही वीर पुरुष था। इसके समयमें परमारोंका राज्य विशेष उन्नति पर था। इसने हूण, कोशल, वागड़, लाट और मुरलवालोंको जीता था। इस प्रकारके अनेक नवीन साहस क्रानेके कारण ही वह नवसाहसाङ्क कह-लाया। उदयपुरकी प्रशैस्तिमें लिखा है:—

तस्यानुजो निर्ज्ञितहूणराजः श्रीसिन्धुराजो विजयार्जितश्रीः ।

अर्थात्—उस मुञ्जका छोटा भाई सिन्दुराज हूणोंको जीतने-बाला हुआ।

हुण-क्षत्रियोंका जिर्कं कई जगह राजपूतानेकी ३६ जातियोंमें किया गया है।

पद्मगुप्त ( परिमल ) ने नवसाहसाङ्कचरितमें, जिसे उसने वि० सं० १०६० के लगभग बनाया था, सिन्धुराजका जीवनचरित इस तरह

पहले सर्गमें कविने शिवस्तुतिके बाद मुख और सिन्धुराजको, (१) Rajastan, P. 76.

उनकी गुणग्राहकताके छिए धन्यवाद देकर, उज्जयिनी और •धाराका वर्णन किया है।

दूसरे सर्गमें—अपने मन्त्री रमाङ्गदके साथ सिन्धुराजका विन्ध्याचल-पर शिकारके लिए जाना, वहाँ पर सोनेकी जंजीर गलेमें धारण किये हुए हरिणको देखकर आश्चर्यपूर्वक राजाका उसको बाण मारना और बाणसहित हरिणका माग जाना लिखा है।

तीसरे सर्गमें—बहुत हूँड्नेपर भी उस हरिणका न मिलना; उसीकी सोजमें फिरते हुए राजाका चोंचमें हार लिए हुए एक हंसको देखना; उस हंसका उस हारको राजाके परांपर गिरा देना; राजाका उसपर नागराज-कन्या शिहाप्रभाका नाम लिखा हुआ देखना; उस पर आंसक होना और उसे हूँड्नेका इरादा करना, है।

चौथे और पाँचवे सर्गमें—हारकी खोजमें शशिप्रभाकी सहेली पाट-लाका आना; राजासे मिलना, कमलनाल समझकर हार लेकर हंस-का उड़ जाना आदि राजासे कहना; उसे नर्मदा तटपर जानेकी सलाह देना और, इसी समय, उधर नर्मदा तटपर बैठी हुई शशिप्रभाके पास उस पायल हरिणका जाना; शशिप्रभाका हरिणके शरीरसे तीर खींचना; उसपर नवसाहसाङ्क नाम पढ़कर राजापर आसक होना वर्णित है।

छठे सर्गमें — शंशिप्रमाका नवसाहसाङ्क्षसे मिलनेकी युक्ति सोचना है। सातवें सर्गमें — रमाङ्गदसहित राजाका नर्मदापर पहुँचना, शशिप्रभा-से मिलना और दोनेंका पारस्परिक प्रेम-प्रकटीकरण वर्णित है।

आठवं सर्गमें—इन लोंगोंके आपसमें बातें करते समय तूफानका आना; पाटलासहित हाशिप्रभाको उड़ाकर पातालकी भोगवती नगरीमें ले जाना; राजाको आकाशवाणीका ( कि जो इस कन्याके पिताके प्रणको पूरा करेगा उसीके साथ इसका विवाह होगा ) सुनाई देना; एक सारसकी सलाहसे मंत्रीसहित राजाका नर्मदामें घुसना; वहाँ एक

गुफा द्वारी एक महलमें पहुँचना और पिंजरेमें लटकते हुए तोते द्वारा रूपवती स्त्रीके वेशमें नर्भदाको पहचान कर उससे मिलना वर्णित है।

नवें सर्गमें — राजाने नर्भदासे यह सुना कि रत्नावती नगरी यहाँसे १०० कीस दूर है। वज्रांकुश वहाँका स्वामी है। उसके महलके पासके तालाबसे सुवर्ण-कमल लाकर जो कोई शिशप्रभाके कानोंमें पहनावेगा उसीको नागराज अपनी कन्या देगा। इस पर राजाने वंकु मुनिके पास जाकर उनसे सहायता माँगी।

दसर्वे सर्गमें--मन्त्रीका राजाको समझाना; राजाका रत्नचूढ नामक नागकुमार द्वारा, जो शापसे तोता हो गया था, शशिप्रभाको सन्देश भेजना और नागकुमारका शापसे छूटना छिला है।

ग्यारहेवं सर्गमें—राजाका वंकु मुनिके आश्रममें जाना, रामाङ्गद द्वारा परमारोंकी उपत्तिका वर्णन और उनकी वंशावली है।

बारहवें सर्गमें -- स्वूममें राजाका शशिप्रभासे मिलना वर्णित है।

तेरहवें सर्गमें—राजाका वंकु मुनिसे बातचीत करना; विद्याधरराजके ठड़के शशिखण्डको शापसे छुड़ाना; विद्याधरोंकी सेनाकी सहायता पाना और राजाका वज्रांकुश पर चढ़ाई करना लिखा है।

चौदहवें सर्गमें —राजाका विद्याधर-सैन्यसहित आकाश मार्गसे खाना-होता; रमाङ्गदका वन आदिकी शोभा वर्णन करना और पाताल-गङ्गाके तीर पर सेनासहित निवास करना वर्णित है।

पन्दरवं सर्गमें --- पाताल-गङ्गामें जलकी डाका वर्णन है।

सीलहर्वे सर्गर्मे—शशिप्रभाका पत्र लेकर राजाके पास पाटलाका आना; राजाका उत्तर देना; रत्नचूड़का मिलना; रमाङ्गदको बज्रांकुशके पास सुवर्ण-कमल माँगने भेजना; उसका इनकार करना; रमाङ्गदका बापस आना और युद्धकी तैयारी करना है।

सबहवें सर्गमें—विद्याधर-सेन्यसहित नवसाहसाङ्क्षका द्वज्ञांकु इन्हें साथ युद्ध-वर्णन; राजाके द्वारा वज्ञांकु शका मारा जाना; उसकी जगह रज्ञावतीका राज्य नागकुमार रज्ञच्हको देना और सुवर्ण-कमल लेकर भोगवती नगरीमें जाना वर्णित है।

अठारहवें सर्गमें—राजाका नागराजसे मिलना; हाटकेश्वर महादेवके दर्शन करना; मृगका शापसे मुक्त होकर पुरुषस्व होना और अपनेको परमार श्रीहर्षदेवका द्वारपाल बताना; राजाका शशि-प्रभाके साथ विवाह; नागराजका राजाको एक स्फिटिकशिवलिङ्ग देना; राजाका अपने नगरको लोटना; उज्जिपनीमें महाकालेश्वरके दर्शन करना; धारा नगरीमें जाकर नागराजके दिये हुए शिवलिङ्गका स्थापन करना; विद्याधर आदिकोंका जाना और राजाका राज्य-भार अपने हाथमें लेना वर्णित है।

इस कथामें सत्य और असत्यका निर्णय करना बहुत ही कठिन है। परन्तु जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है यह नामकन्या नामनंशी क्षत्रियोंकी कन्या थी। ये क्षत्रिय पूर्व समयमें राजपूताना और मध्यभारतमें रहते थे। यह घटना भी हुशंगाबादके निकटकी प्रतीत होती है। इससे सम्बन्ध रखनेवाले विद्याधर, नाम और राक्षस आदि विन्ध्यपर्वतनिवासी क्षत्रिय तथा अन्य पहाड़ी लोग अनुमान किये जा सकते हैं। नामनगरसे नामपुरका भी बोध हो सकता है।

डाक्टर बूलरके मतानुसार नवसाहसाङ्कचरितका रचना-काल १००५ ईसवी और भोजके गद्दी पर बैठनेका समय १०१० ईसवी है।

बल्लाल पण्डितने अपने भोजप्रबन्धमें लिखा है कि सिन्धुराजके मरनेके समय भोज पाँच वर्षका था। इससे सिन्धुराजने अपने छोटे माई मुंजको राज्य देकर, भोजको उसकी गोदमें रख दिया। परन्तु यह लेख किसी प्रकार विश्वासयोग्य नहीं। क्योंकि सिन्धुराज मुखका छोटा भाई था।

भोजके वृष्ठिक होनेके कारण ही वह राज्यासन पर बैठा था। यह सिद्ध हो चुका है।

इसीके समयमें अणिहिलवाड़ाके चालुक्य चामुण्डराजने अपने पुत्रकी राज्य देकर तीर्थयात्राका इरादा किया था और मालवेमें पहुँचने पर राज्यचिह्न छीननेकी घटना हुई थी । उसके बाद बल्लभराजने अपने पिताके आज्ञानुसार सिन्धुराज पर चढ़ाई की थी। परन्तु मार्गमें चेचक-की बीमारीसे वह मर गया। इस चढ़ाईका जिक्र बडनगरकी प्रशस्तिमें हैं । प्रबन्धकारोंसे भी इस आपसकी लड़ाई ( ९९७-१०१० ईसवी ) का पता लगता है, जो सिन्धुराज तथा चालुक्य चामुण्डराज और बल्लभराजके साथ हुई थी।

इसके जीते हुए देशोंमेंसे कोशल और दक्षिण कोशल ( मध्यप्रान्त और वराड़का कुछ भाग ) होना चाहिए, क्योंकि वे मालवेके निकट थे। इसी तरह वागड़देश राजपूतानेका वागड़ होना चाहिए, न कि कड़छका। यह वागड़ अधिकतर हूँगरपुरके, अन्तर्गत हैं; उसका कुछ भाग बाँस-बाड़ेमें भी हैं।

ययि मुरल अर्थात् दक्षिणका केरल देश मालवेशे बहुत दूर है तथापि सम्भव है कि सिन्धुराजने मुक्षका बदला लेनेके लिए चालुक्य-राज्य पर चढ़ाई की हो और केरल तक अपना दखल कर लिया हो। इसके बाद ओजने भी तो उस पर चढ़ाई की थी।

यह राजा शैव मालूम होता है। इसके मन्त्री रमाङ्गदका दूसरा नाम यशोभट था।

# ९-भोज।

इस वंशमें भोज सबसे प्रतापी राजा हुआ । भारतके प्राचीन इति-हासमें सिवा विक्रमादित्यके इतनी प्रसिद्धि किसी राजाने नहीं प्राप्त की।

<sup>( %)</sup> Ep. Ind. i., 293.

यह इतना विद्यानुरागी और विद्वानोंका सम्मान करनेवाला था, कि इस विषयकी सैकड़ों कथायें अबतक प्रसिद्ध हैं।

राज्यासन पर बैठनेके समय भोज कोई १५ वर्षका था। उसने उज्जेन नको छोड़ धाराको अपनी राजधानी बनाया। बहुधा वह वहीं रहा करता था। इसीसे उसकी उपाधि धारेश्वर हुई।

भोजका समय हिन्दुस्तानमें विशेष महत्त्वका था, क्योंकि १०११ से १०३० ईसवी तक महमूद गजनवीने भारत पर पिछले ६ हमले किये। मथुरा, सोमनाथ और कालिंजर भी उसके हस्तगत हो गये।

भोजके विषयमें उदयपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्तिके सत्रहवें श्लोकमें लिखा है:—

> आकैलासान्मलयिगिरते। इस्तोदयाद्विद्वयाद्वा भुक्ता पृथ्वी पृथुनरपतेस्तुल्यरूपेण येन । उन्मूल्योवीं भरगुरु [ग] णा लीलया चापयज्या क्षिप्ता दिक्षु क्षितिरिष परां प्रीतिमापादिता च ॥

अर्थात् उसने कैलास (हिमालय) से लगाकर मलयपर्वत (मलवार) तकके देशों पर राज्य किया । यह केवल किन-कल्पना और अत्युक्ति मात्र है। इसमें सन्देह नहीं कि भोजका प्रताप बहुत बढ़ा हुआ था। किन्तु उसका राज्य मुझके राज्यसे अधिक विस्तृत था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। नर्भदाके उत्तरमें, उसके राज्यमें थोड़ा बहुत वहीं भाग था जो इस समय बुंदेलखण्ड और बघेलखण्डको छोड़ कर मध्य भारतमें शामिल है। दक्षिणमें उसका राज्य किसी समय गोदावरीके किनारे तक पहुँच गया जान पढ़ता है। नर्भदा और गोदावरीके बीचके प्रदेशके लिए परमारों और चौलुक्योंमें बहुधा विरोध रहता था। इसी प्रश्निक उन्नीसर्वे श्लोकमें लिखा है:—

चेदीश्वरेन्द्रस्य [तोग्ग] ल [भीममु] स्यान् कर्णाटलाटपतिगुर्जरराद्रतुरुष्मान् । यद्भुरयमात्रविजितानवलो [क्य] मौला दोष्णां वलानि कथयन्ति न [योद्घृ] ले [कान्]॥

अर्थात् भोजने चेदीश्वर, इन्द्रस्थ, भीम, तोग्गठ, कर्णाट और ठाटके राजा, गुजरातके राजा और तुरुष्ठोंको जीता। भोजका समकाठीन चेदीका राजा, १०३८ से १०४२ ईसवी तक, कठचुरी गाङ्गेयदेव था। उसके बाद, १०४२ से ११२२ तक, उसका ठड़का और उत्तराधिकारी कर्णदेव था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। इन्द्रस्थ और तोग्गठका कुछ पता नहीं चठता कि वे कोन थे। भीम अणहिठवाड़ेका चोठुक्य भीमदेव (प्रथम) था, जिसका समय १०२२ से १०६३ ईसवी है। कर्णाटका राजा जयसिंह दूसरा था, जो १०१८ से १०४० तक विद्यमान था। उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर (प्रथम) १०४० से १०६९ तक रहा। तुरुष्कोंसे मुसठमानोंका बोध होता है, क्योंकि बहुतनसे दूसरे छेखोंमें भी यह शब्द उन्हींके ठिए प्रयोग किया गया है।

राजवल्लभने अपने भोजचिर्तमें िलसा है कि जब भोजने राज्यकार्य ग्रहण कर लिया तब मुळकी स्त्री कुसुमवती (तैलपकी विनि) के प्रबन्धसे भोजके सामने एक नाटक खेला गया। उसमें तैलप द्वारा मुळ-का वध दिखलाया गया। उसे देखकर भोज बहुत ही कुद्ध हुआ और कुसुमवतीको मरदानी पोशाकमें अपने साथ लेकर तैलप पर उसने चढ़ाई की और उसे केंद्र करके मार भी डाला। इसके बाद कुसुमवतीने अपनी शेष आयु सरस्वती नदीके तीर पर बौद्ध संन्यासिनके वेशमें विवाई।

यह कथा कवि-कित्पत जान पड़ती है, क्योंकि मुक्को मारनेके बाद तैलप ९९७ ई० में ही मर गया था, जब भोज बहुत छोटा था। यह तैलप-का पौत्र, विक्रमादित्य पश्चम (कल्याणका राजा) हो सकता है। उसका राजत्वकाल १००९ से १०१८ तक था। सम्भव है, उस पर चढ़ाई करके भोजने उसे पकड़ लिया हो और मुक्का बदला लेनेके लिए उसे

११३

मार ढाला हो। विक्रमादित्यके भाई और उत्तराधिकारी जयसिंह दूसरेके शक संवत् ९४१ (वि॰ सं॰ १०७६) के, एक लेखसे इसका प्रमाण मिलता है। उसमें लिखा है कि जयसिंहने भोजको उसके सहायकों सहित भगा दिया। यह भी लिखा है कि जयसिंह भोजक्षी कमलके लिए चन्द्रसमान था।

काइमीरी पण्डित बिल्हणने अपने ' विक्रमाङ्कदेवचरित' काव्यके प्रथम सर्गके ९०-९५ श्लोकोंमें चालुक्य जयसिंहके पुत्र सोमेश्वर ( आहव-मल ) द्वारा भोजका भगाया जाना आदि लिखा है । इससे अनुमान होता है कि भोजने जयसिंह पर शायद विजय पाई हो। उसीका बदला लेनेके लिए सोमेश्वरने शायद भोज पर चढ़ाई की हो। परन्तु यह बात दक्षिणके किसी लेखमें नहीं मिलती।

अप्यय्य दीक्षितने अपने अलङ्कार-मन्य कुवलायानन्दमें, अपस्तुत-प्रशंसाके उदाहरणमें, निम्नलिसित श्लोक दिया हैं:—

कालिन्दी, ट्रिह कुम्भोद्भव, जलिधर्ं, नाम गृह्वासि कस्मा-च्छत्रोमें, नर्मदाहं, त्वमि वदिस में नामक स्मात्सपत्त्याः । मालिन्यं तिर्हं कस्मादनुभविस, मिलत्कजलैमीलवीनां नेत्राम्भोभिः, किमासां समजिन, कुपितः कुन्तलक्षोणिपालः ॥

इसमें समुद्रने नर्मदासे उसके जलके काले होनेका कारण पूछा है। उत्तरमें नर्मदाने कहा है कि कुन्तलेश्वरके हमलेसे मरे हुए मालवेवालोंकी स्त्रियोंके कज्जलमिश्रित आँसुओंके जलमें मिलनेसे मेरा जल काला हो गया है।

इससे भी स्चित होता है कि कुन्तठके राजाने माठवेपर चढ़ाई की थी। परन्तु किसीका नाम न होनेसे यह युद्ध किसके समयमें हुआ इसका पता नहीं लगता। आश्चर्य नहीं जो यह सोमेश्वरका ही वर्णन हो। अन्तमें भोजने चौलुक्यों पर विजय पाई, यह बात उदयपुर (ग्वालि-यर ) की प्रशस्तिसे प्रकट होती हैं।

प्रवन्धिचन्तामणिकारने िळखा है कि भोजने गुजरात-अनिहलवाड़ाके राजा भीमकी राजधानी पर जब भीम सिन्धु देश जीतनेमें लगा था, अपने जैन सेनपाति कुलचन्द्रको सेनासहित हमला करने भेजा। उसकी वहाँ जीत हुई। वह लिखित विजयपत्र लेकर धाराको लौटा। भोज उससे साद्र मिला। परन्तु गुजरातके प्रवन्ध-लेखकोंने इसका वर्णन नहीं किया।

कुमारपालकी बड़नगरवाली प्रशास्तिमें लिखा है कि एक बार मालवेकी राजधानी धारा गुजरातके सवारों द्वारा छीन ली गई थी। सोमेश्वरकी कीर्ति-कौमुदीमें भी लिखा है कि चौलुक्य भीमदेव (प्रथम) ने भोजका पराजय करके उसे पकड़ लिया था। परन्तु उसके गुणोंका खयाल करके उसे छोड़ दिया। सम्भव है, इसी अपमानका बदला लेके लिए भोजने कुलचन्द्रको ससैन्य भेजा हो। पीलेसे इन दोनोंमें मैल हो गया था। यहाँतक कि भीमने डामर (दामोदर) को राजदूत (Ambassador) बनाकर भोजके दरवारमें भेजा था।

प्रबन्धिचन्तामणिसे यह भी ज्ञात होता है कि जब भीमको मोजसे बदला लेनेका कोई और उपाय न सूझा तब आधा राज्य देनेका वादा करके उसने कर्णको मिला लिया । फिर दोनोंने मिलकर मोजपर चढ़ाई की और धाराको बरबाद करके कल ली। परन्तु इस चढ़ाईमें अधिक लाम कर्णहीने उठाया।

मदनकी बनाई 'पारिजातमञ्जरी 'नामक नाटिकासे, जो धाराके राज्य अर्जुनवर्माके समयमें िलखी गई थी, प्रतीत होता है कि भोजने युवराज ( दूसरे ) के पौत्र गाङ्गेयदेवको, जो प्रतापी होनेके कारण विक्रमादित्य कहलाता था, हराया ।

गाङ्गेयदेवका ही उत्तराधिकारी और पुत्र कर्णदेव था, जी इस वंशमें बड़ा प्रतापी राजा हुआ। इसीने १०५५ ई० के लगभग भीमसे मिलकर भोजपर चढ़ाई की। इसका हाल कीर्तिकौमुदी, सुकृतसङ्कीर्तन और कई एक प्रशस्तियोंमें मिलता है। परन्तु क्वाश्रयकाव्यके कर्ता हेमचन्द्रने भीमके पराजय आदिका वर्णन नहीं लिखा।

तुरुष्कोंके साथ भोजकी लड़ाईसे मतलब मुसलमानोंके विरुद्ध लड़ा-ईसे हैं।

कप्तान सी॰ ई० लूअई, एम० ए० और पण्डित काशिनाथ कुला छेठेने अपनी पुस्तकमें तुरुष्कांकी लड़ाईसे महमूद गजनबीके विरुद्ध लाहोरके राजा जयपालकी मदद करनेका ताल्पर्य निकाला है। परन्तु हम इससे सहमत नहीं। क्यों कि प्रथम तो कीलहानके मतानुसार उससम्य भोजका होना ही साबित नहीं होता। दूसरे फरिइताने लिखा है कि केवल दिली, अजमेर, कालिजर और क्जोजके राजाओंहीने जयपालको मदद दी थी। आगे चलकर इसी प्रन्थकारने यह भी लिखा है कि महमूद गजनवीसे जयपालके लड़के आनन्द्रपालकी लड़ाई ३९९ हिजरी (वि० सं० १०६६, ई० स० १००९) में हुई थी। उसमें उज्जेनके राजाने आनन्द्रपालकी मदद की थी। सो यदि भोजका राजात्वकाल १००० ई० से मानें, जैसा कि आगे चलकर हम लिखेंगे, तो उज्जेनके इस राजासे भोजका मतलव निकल सकता है।

तबकाते अकवरीमें छिला है कि जब महमूद ४१७ हिजरी (ई० स० १०२४) में सोमनाथसे वापिस आता था तब उसने सुना कि परमदेव नामका राजा उससे लड़नेको उद्यत है। परन्तु महमूदने उससे लड़ना उचित न समझा। अतएव वह सिन्धके मार्ग्से मुलतानकी तरफ चला गया। इसपर भी पूर्वोक्त कत्तान और लेले महाहायोंने लिखा है

<sup>( ? )</sup> The Parmars of Dhar and Malwa.

कि "यह द्वाजा भोज ही था। बम्बई गैजेटियरमें जो यह लिसा है कि यह राजा आबूका परमार था सो ठीक नहीं। क्योंकि उस समय आबू पर धन्युकका अधिकार था, जो अणिहलवाड़के भीमदेवका एक छोटा सामन्त था।" परन्तु हमारा अनुमान है कि यह राजा भोज नहीं, किन्तु पूर्वोक्त भीम ही था। क्योंकि फरिस्ता आदि फारसी तवारी सोंमें इसको कहीं परमदेव और कहीं बरमदेवके नामसे लिसा है, जो भीमदेवका ही अपश्रंश हो सकता है। उनमें यह भी लिसा है कि यह गुजरात-नहरवालेका राजा था। इससे भी इसीका बोध होता है। बम्बई गैजे-टियरसे भी इसीका बोध होता है। क्योंकि उस समय आबू और गुजरात दोनों पर इसीका अधिकार था।

गोविन्दचन्द्रके वि० सं० ११६१, पोष शुक्क ५, रविवार, के दान-पत्रमें यह श्लोक हैं:—

याते श्रीभोजभूपे विवु(जु )धवरवधूनेत्रसीमातिथित्वं श्रीकर्णे कीर्तिशेषं गतवति च नुपे क्मात्यये जायमाने । भर्तारं यां व (ध )रित्री त्रिविवविभुनिभं श्रीतियोगादुपेता श्राता विश्वासपूर्वे समभवदिह स क्मापतिश्वनददेवः ॥ ३ ॥

अर्थात् भोज और कर्णके मरनेके वाद जो पृथ्वी पर गड़बड़ मची थी उसे कन्नौजके राजा चन्द्रदेव (गहड़वाठ) ने मिटाई। इस चन्द्रदेवका समय परमार ठक्ष्मदेवके राज्यकाठमें निश्चित है। हमारी समझमें इस श्लोकसे यह सूचित होता है कि चन्द्रदेवका प्रताप भोज और कर्णके बाद चमका, उनके समयमें नहीं।

भोज बड़ा विद्वान, दानी और विद्वानोंका आश्रयदाता था। उदयपुर ﴿ ग्वालियर ) की प्रशस्तिके अठारवें श्लोकसे यह बात प्रकट होती हैं:— साधितं विद्वितं दत्तं ज्ञातं तद्यन्न केनचित्। किमन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते॥

<sup>( )</sup> In. An., Vol. XIV, P. 103; J. B. A., XXVII, P. 220.

अर्थात् कविराज भोजकी कहाँ तक प्रशंसा की जाय। उसके दान, ज्ञान और कार्योंकी कोई बराबरी नहीं कर सकता।

कल्लण-कृत राजतरङ्गिणीमें भी, राजा कलशके वृत्तान्तमें, मोजके दान और विद्वत्ताकी प्रशंसा है। इसका वर्णन हम मोजका राजत्वकाल निश्चय करते समय करेंगे।

कान्यप्रकाशमं मम्मटने भी, उदात्तालङ्कारके उदाहरणमें, भोजके दानकी प्रशंसाका बोधक एक श्लोक उद्दृष्ट्रत किया है। उसका चतुर्थपाद यह है:—

यद्विद्वद्भधनेषु भोजनृपतेस्तत्त्यागलीलायितम्।

अर्थात् भोजके आश्रित विद्वानोंके वरोंमें जो ऐश्वर्य्य देखा जाता है वह सब भोजहीके दानकी ठीला है।

गिरनारमें मिली हुई वस्तुपालकी प्रशस्तिमें भी भोजकी दानशीलताकी प्रशंसाका उल्लेख है। प्रबन्धकारोंने तो इसकी बहुद ही प्रशंसा की है।

यह राजा शेव था, जैसा कि उदयपुरकी प्रशस्तिके २१ वें श्लोकसे ज्ञात होता है। यथा:—

> तत्रादित्यप्रतापे गतवति सदनं स्वर्गिणां भर्गभक्ते । न्यासा धारेव धात्री रिपुतिमिरभरेम्मीललोकस्तदाभृत ॥

अर्थात् उस तेजस्वी शिवभक्तके स्वर्ग जाने पर धारा नगरीकी तरह तमाम पृथ्वी शत्रुरूपी अन्धकारसे व्याप्त होगई।

मोज दूसरे धर्मके विद्वानोंका भी सम्मान करता था। जैनों और हिन्दुओंके शास्त्रार्थका बड़ा अनुरागी था। श्रवणबेठगुल नामक स्थानमें कनारी भाषामें एक शिलालेख बिना सन्-संवत्का मिला है। उसे डाक्टर राइस १११५ ईसवीका बताते हैं। उसमें लिखा है कि भोजने प्रभाचनद जैनाचार्यके पैर पूजे थे।

हुनकुण्ट नामक स्थानके कच्छपघाटवंशसम्बन्धी एक लेखमें लिखा है कि भोजके सामने सभामें शान्तिसेन नामक जैनने सैकड़ों विद्वानोंको हराया था। क्योंकि उन्होंने उसके पहले अम्बरसेन आदि जैनोंका सामना किया था। इन वातोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भोज सभी धर्मोंके विद्वानोंका सम्मान करता था।

धाराके अवदुल्लाशाह चङ्गालकी कन्नके ८५९ हिजरी (१४५६ ई०) के लेखमें लिखा है कि भोज मुसलमान होगया था और उसने अपना नाम अवदुल्ला रक्खा था। परन्तु यह असम्भवसा प्रतीत होता है। ऐसा विद्वान, धार्मिक और प्रताणी राजा मुसलमान नहीं हो सकता। उस समय मुसलमानोंका आधिपत्य केवल उत्तरी हिन्दुस्थानमें था। मध्यभारतमें उनका दौरदौरा न था। फिर भोज केसे मुसलमान हो सकता था? गुलदस्ते अन नामक उर्दृकी एक छोटीसी पुस्तकमें लिखा है कि अवदुल्लाशाह फक्रीरकी करामातोंको देख कर भोजने मुसलमानी धर्म गृहण कर लिया था। पर यह केवल मुलाओंकी क्योलकल्पना है। क्योंकि इस विधयका कोई प्रमाण फारसी तवारीखोंमें नहीं मिलता।

भोज विद्वानों में कविराजके नामसे प्रसिद्ध था। उसकी लिखी हुई सिन्न भिन्न विषयोंपर अनेक पुस्तकें बताइ जाती हैं। परन्तु उनमें से कीन कौनसी वास्तवमें भोजकी बनाई हुई हैं, इसका पता लगाना कठिन है।

भोजके नामसे प्रसिद्ध पुस्तकोंकी सूची नीचे दी जाती है:-

ज्योतिष । राजमृगाङ्क, राजमार्तण्ड, विद्वज्जनवहःम, प्रश्नज्ञान और आदित्यप्रतापसिद्धान्त ।

अलङ्कार । सरस्वतीकण्डाभरण ।

योगशास्त्र । राजमार्तण्ड (पतञ्चितयोगसूत्रकी टीका ) । धर्मशास्त्र । पूर्तमार्तण्ड, दण्डनीति, व्यवहारसमुचय और चारुचर्या ।

काट्य । चम्पूरामायण या भोजचम्पूका कुछ भाग, महाकारीविजय, युक्तिकलपतर, विद्याविनोद और शृङ्गारमकरी (गद्य )।

पाकृतकारय । दो प्राकृत-काव्य, जो अभी कुछ ही समय हुआ। धारामें मिले हैं।

द्याकरण । प्राकृत-व्याकरण । वैद्यक । विश्वान्तविद्याविनोद और आयुर्वेदसर्वस्व । रीवमत । तत्त्वप्रकाश और शिवतत्त्वरत्नकिका । संस्कृतकोष । नाममाला ।

शालिहोत्र, शब्दानुशासन, सिद्धान्तसंग्रह और सुभाषितप्रबन्ध । ओफरेक्टस ( Aufrechts ) की बड़ी सुची ( Catalogus Catologorum ) में मोजके बनाये हुए २३ ग्रन्थोंके नाम हैं ।

इन पुस्तकोंमेंसे कितनी भोजकी बनाई हुई हैं, यह तो ठीक ठीक नहीं मालुम; परन्तु धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वेद्यक, कोष, व्याकरण आदिके कई लेखकोंने भोजके नामसे प्रसिद्ध अन्थांसे श्लोक उद्धृत किये हैं। इससे प्रकट होता है कि भोजने अवस्य ही इन विषयों पर अन्थ लिखे थे।

ओफरेक्टसन िल्ला है कि बोद्ध लेसक दशबलन अपने बनाये प्रायिश्वत्तिविकेमें और विज्ञानेश्वरने मिताक्षरामें भोजको धर्मशास्त्रका लेसक कहा है। भावप्रकाश और माध्यद्धत रोगविनिश्वयमें भोज आयुर्वेदसम्बन्धी प्रन्थोंका रचियता माना गया है। केशवार्कने भोजको ज्योतिएका लेसक बताया है। कृष्णस्वामी, सायन और महीपने भोजको एक व्याकरणधन्थका कर्ता और कोषकार कहा है। चित्तप, दिवेश्वर, विनायक, शङ्करसरस्वती और कुटुम्बदुहितुने इसे एक भेष्ठ कवि स्वीकार किया है। विद्वानोंमें यह भी प्रसिद्धि है कि हनुमन्नाटक पहले शिलाओं पर खुदा हुआ था और समुद्रमें फेंक दिया गया था। उसको भोजने ही समुद्रसे निकलवाया था।

भोजकी बनाई छपी हुई पुस्तकों सरस्वतीकण्डाभरण साहित्यकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उसमें पाँच परिच्छेद हैं। उस पर पण्डित रामेश्वर भड़ने टीका लिखी है। भोजकी चम्पू-रामायण पण्डित रामचन्द्र बुधेन्द्र-की टीकासहित छपी है। पुस्तककी समाप्ति पर कर्ताका नाम विदर्भराज लिखा है। परन्तु रामचन्द्र बुधेन्द्र और लक्ष्मणसूरि उसको भोजकी बनाई हुई लिखते हैं।

भोजकी समामें अनेक विद्वान् थे। भोजप्रबन्ध और प्रबन्धचिन्तामणि आदिमें कालिदास, वररुचि, सुबन्धु, बाण, अमर, रामदेव, हरिवंश, शङ्कर, कलिङ्ग, कपूर, विनायक, मदन, विद्याविनोद, कोकिल, तारेन्द्र, राजशेखर, माघ, धनपाल, सीता, पण्डिता, मयूर, मानतुङ्ग आदि विद्वानांका भोजहीकी सभामें रहना लिखा है। परन्तु इनमेंसे बहुतसे विद्वान भोजसे पहले हो गये थे। इस लिए इस नामावली पर हम विश्वास नहीं कर सकते।

मुख्न और सिन्छुराजके रामयके कुछ विद्वान् भोजके समय तक विद्यान थे। इनमेंसे एक धनपाल था। उसका छोटा भाई शोभन जैन हो गया। यह सुन कर भोजने कुछ समय तक जैनोंका धारामें आना वंन्द कर दिया। परन्तु शोभनने धनपालको भी जैन कर लिया। धन-पालकी रची तिलकमकरीमें भोज अपने विषयकी कुछ वातं लिखाना चाहता था। पर कविने उन्हें न लिखा। अतएव भोजने उसे नष्ट कर दिया। किन्तु अन्तमें उसे इसका बहुत पश्चात्ताप हुआ। उस समय उसीकी आज्ञासे धनपालकी कन्याने, जिसको वह पुस्तक कण्ठाय थी, भोजको वह पुस्तक सुनाई। इसीसे उसकी रक्षा हो गई।

भोजके समयमें भी एक कालिदास था, जो मेघदूत आदिके कर्तासे भिन्न था। परन्तु इसका कोई प्रन्थ न मिलनेसे इसका विशेष वृत्तान्त विदित नहीं। प्रबन्धकारोंने इसकी प्रतिभा और कुशायबुद्धिका वर्णन

किया है। नलोद्य नामक ब्रन्थ उसीका बनाया हुआ बताया जाता है। उसकी कवितामें श्लेष बहुत है। कई विद्वान, चम्पू रामायणको भी इसी कालिदासकी बनाई बताते हैं। उनका कहना है कि कालिदासने उसमें। भोजका नाम उसकी गुणग्राहकताके कारण रख दिया है।

सूक्तिमुक्तावली और हारावलीमें राजशेखरका बनाया हुआ एक श्लोक है। उसमें कालिदास नामके तीन कवियोंका वर्णन है। वह श्लोक यह है:—

> एकोऽपि ज्ञायते इन्त कालिदासो न केनचित्। सङ्गोरे लिलेतोद्गारे कालिदासत्रयं किंसु ॥

नवसाहसाङ्कचारितकी एक पुस्तकमें उसका कर्ता पद्मगुप्त भी कालि-दासके नामसे लिखा गया है। उसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं।

आनन्दपुर ( गुजरात ) के रहनेवाले वज्रटके पुत्र जवटने भोजके समयमें उज्जेनमें वाजसनेय-संहिता ( यजुर्वेद ) पर भाष्य लिखा था; और प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्यके पूर्वर्ज भास्कर महको भोजने निया-प्रतिकी उपाधि वी थी।

भोजके समयमें विद्याका बड़ा प्रचार था। उसने विद्यावृद्धिके लिए धारा-नगरीमें भोजज्ञाला नामक एक संस्कृत-पाठज्ञालाकी स्थापना की थी। उस पाठज्ञालामें भोज, उदयादित्य, नरवर्मा और अर्जुनवर्मा आदिके समयमें भर्तृहरिकी कारिका, इतिहास, नाटक आदि अनेक ग्रन्थ इयाम पत्थरकी बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुद्वा कर रक्षे गये थे। उन पर अन्दाजन ४००० श्लोकोंका खुदा रहना अनुमान किया जाता है। सेदका विषय है कि धारा पर मुसलमानोंका दखल हो जानेके बाद उन्होंने उस पाठज्ञालाको गिरा कर वहीं पर मसजिद बन्वा दी। वह मौलाना कमालुद्दीनकी कबरके पास होनेसे कमाल मौलाकी मसजिदके नामसे प्रसिद्ध है। उसकी शिलाओंके अक्षरोंको टाँकियोंसे तोड़ कर

मुसलमानीन उन शिलाओंको फर्श पर लगा दिया है। ऐसी ऐसी शिलायें वहाँ पर कोई ६० या ७० के हैं। परन्तु अब उनके लेख नहीं पढ़ें जा सकते।

अर्जुनवर्माकी प्रशस्तिमें इस पाठशालाका नाम सरस्वतीसदन (भार-तीमवन) लिखा है। यह भी लिखा है कि वेदवेदाङ्गोंके इसमें बड़े बड़े जाननेवाले विद्वान् अध्यापन-कार्य्य करते थे।

इस पाठशालाको, ८६१ हिजरी (१४५७ ई०) में, मालवेके मुह-म्मद्शाह खिलजीने मसजिदमें परिणत किया। यह धृतान्त दरवाजे परके फारसी लेखसे प्रकट होता है।

इस पाटशालाकी लम्बाई २०० फुट और चौड़ाई ११७ फुट थी। इसके पास एक कुँआ था, जो सरस्वती-कृप कहलाता था। वह अब अक्कलकुईके नामसे प्रसिद्ध है। भोजके समयमें विद्याका बहुत प्रचार होनेके कारण यह प्रसिद्धि थी कि जो कोई उस कुवेका पानी पीता था उस पर सरस्वतीकी कृपा हो जाती थी। इसी मसजिदमें, पूर्वोक्त शिला-ऑके पास, दो स्तम्भों पर उद्यादित्यके समयकी व्याकरण-कारिकायें संपंके आंकारमें खुदी हुई हैं।

भोज बड़ा दानी था। उसका एक दानपत्र वि॰ सं॰ १०७८, चैत्र सुदि १४ (१०२२ ईसवी) का मिला है। उसमें आश्वलायन शासाके भद्र गोविन्दके पुत्र घनपति भट्टको भोजके द्वारा वीराणक नामक ग्रामका विया जाना लिखा है। यह दानपत्र धारामें दिया गया था। यह गोविन्द भद्य शायद वही हो जो कथाओं के अनुसार माँडुके विद्यालयमें अध्यक्षया।

भोजके राजत्वकालके तीन संवत् मिलते हैं। पहला, १०१९ ईसवी ( वि० सं० १०७६ ) जब चौलुक्य जयसिंहने मालवेवालोंको भोज सिहत हराया था। दूसरा, वि० सं० १०७८ (१०२२ ईसवी ) यह

पूर्वोक्त दानपत्रका समय है ा∗तीसरा, वि० सं० १०९९ (१०४२ ईसवी) जब राजमृगाङ्क नामक मन्थ बना था।

इससे प्रतीत होता है कि भोज वि॰ सं॰१०९९(१०४२ ईसवी) तक विद्यमान था। उसके उत्तराधिकारी जयसिंहका दानपत्र वि॰ सं०१९१२ (१०५५ ईसवी) का मिला है। जयसिंहने थोड़े ही समय तक राज्य किया था। इससे भोजका देहान्त वि॰ सं०१११० या ११११ (१०५३ या १०५४ ईसवी) के आसपास हुआ होगा।

डाक्टर बूलरने मोजके राज्यका प्रारम्म १०१० ईसवी (वि॰ सं॰ १०६७) से माना है। परन्तु यदि इसका राज्यारम्म (वि॰ सं॰ १०५७) १००० ई० से माना जाय तो भोजका राज्य-काल उसके विषयमें कही गई भविष्यदाणीसे मिल जाता है। वह वाणी यह हैं:--

पञ्चाशत्पञ्चवर्षाणि सप्तमासं दिनत्रयम् ।

भोजराजेन भोक्तव्यः सगौड़ो दक्षिणापयः ॥

अर्थात् भोज ५५ वर्ष, ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा।
ऐसी भविष्यद्वाणियाँ नादमें ही कही जाती हैं। तारीख फरिस्तासे
भी पूर्वोक्त आनन्दपाठकी मददसे१००९ में इसका होना सिद्ध होता ह।
राजतरङ्गिणीकारने उस पुस्तकके सातवें तरङ्गमें काश्मीरके राजा कळशके वृत्तान्तमें निक्षठिखित श्लोक छिखा है:—

स न भोजनरेन्द्रश्च दानोत्कर्षेण विश्वतौ । सूरी तस्मिन्क्षणे तुल्य द्वावास्तो कविवान्धवौ ॥ २५९ ॥

अर्थात् उस समय मोज और कलश दोनों बराबरीके दानी, विद्वान और कवियोंके आश्रयदाता थे।

इसी प्रकार विक्रमाङ्कदेवचिरतमें भी एक श्लोक हैं:— यस्य श्राता क्षितिपतिरितिक्षात्रतेजोनिधानम् । भोजक्माभृतसद्शमाहिमा लोहराखण्डलोऽभूत ॥ ४२॥ अर्थात् कलशका भाई लोहराका स्वामी बड़ा प्रतापी और भोजकी तरह कीर्तिमान् था।

इन श्लोकोंसे प्रकट होता है कि कल्फा, क्षितिपति और विल्हण, भोजके समकालीन थे।

डाक्टर बुलरने भी राजतरङ्गिणीके पूर्वीक्त श्लोकके उत्तरार्धमें कहे हुए-'तिस्मिन्क्षणे'—इन शब्दोंसे भोजको कलशके समय तक जीवित मान कर विक्रमाङ्कदेवचिरतके निम्नलिसित श्लोकके अर्थमें गड़बड़ कर दी हैं:—

> भोजक्ष्माश्वत्स खल्ल न खलेस्तस्य साम्यं नरेन्द्रै-स्तत्प्रत्यक्षं किमिति भवता नागतं हा हतास्ति । यस्य द्वारोड्डमरीशखरकोड्डपारावतानां नादव्याजादिति सकरणं व्यालहारेव धारा ॥ ९६ ॥

अर्थात्—धारा नगरी दरवाजे पर बैठे हुए कब्तरांकी आवाज द्वारा मानो विल्हणसे (जिस समय वह मध्यभारतमें फिरता था) बोली कि मेरा स्वामी मोज है, उसकी वराबरी कोई और राजा नहीं कर सकता। उसके सम्मुख तुम क्यों न हाजिर हुए ? अर्थात् तुमको उसके पास आना चाहिए।

परन्तु वास्तवमें उस समय भोज विद्यमान न था। अतएव ठीक अर्थ इस श्लोकका यह है कि—धारा नगरी बोली कि बड़े अफसोसकी बात है कि तुम मोजके सामने, अर्थात् जब वह जीवित था, न आये। यदि आते तो वह तुम्हारा अवश्य ही सम्मान करता।

राजा कलहा १०६२ ईसवी (वि० सं०११२०) में गद्दी पर बैठा और १०८९ ईसवी (वि० सं० ११४६) तक विद्यमान रहा। अतएव यदि राजतरङ्गिणीवाले श्लोक पर विश्वास किया जाय तो वि० सं० ११२० (१०६३ ईसवी) के बाद तक भोजको विद्यमान मानना पहेगा। इसी श्लोकके आधार पर डाक्टर बुलर और स्टीनने कलहाके समय भोजका जीवित होना

माना है। किन्तु राजतरिङ्गणीका कर्ता मोजसे बहुत पीछे हुआ था। इससे उसने गड़बड़ कर दी है। ताप्रपत्रों और शिलालेखोंसे सिद्ध है कि भोजका उत्तराधिकारी जयसिंह वि० सं० १९१६ में विद्यमान था और उसका उत्तराधिकारी उदयादित्य वि० सं० १९१६ में। अतएव कलशके समयमें भोजका होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। िकर, भोजके देहान्त-समयमें भीमदेव विद्यमान था। यह बात डाक्टर बूलर भी मानते हैं। सम्भव है, भोजके बाद भी वह जीवित रहा हो। यदि भीमका देहान्त वि० सं० १९२० में हुआ तो भीमके पीछे भोजका होना उनके मतसे भी असम्भव सिद्ध नहीं।

उदयपुर ( म्वालियर ) की प्रशस्तिमें निम्नलिखित श्लोक है, जिससे भोजके बनाये हुए मन्दिरोंका पता लगता है:—

केदार-रामेश्वर-सोमनाथ-[ सु ]-डीरकालानलस्द्रसाकैः।

सुराश्र[ यै ]व्याप्य च यः समन्ताद्यथार्श्वसंद्वां जगतीं चकार ॥ २० ॥

अर्थात्—भोजने पृथ्वी पर केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंडीरे, काल ( महाकाल ), अनल और स्द्रके मन्दिर बनवाये।

भोजकी बनवाई हुई धाराकी भोजशाला, उज्जेनके घाट और मन्दिर, भोपालकी भोजपुरी झील और काइमीरका पापसूदन-कुण्ड अब तक प्रसिद्ध हैं।

राजतरङ्गिणीका कर्ता लिखता है— " पडाराज नामक पान बेचनेवालेने, जो काइमीरके राजा अनन्तदेवका प्रीतिपात्र था, मालवेके राजा मोजके मेजे हुए सुवर्ण-समूहसे पापसूदन कपटेश्वर (कोटेर—काइमीर) का कुण्ड बनवाया। मोजने प्रतिज्ञा की थी कि पापसूदनके उस कुण्डसे नित्य मुख घोऊँगा। अतएव पद्मराजने वहाँसे उस तीर्थजलसे मेरे हुए काचके कलश पहुँचाते रह कर मोजकी उस प्रतिज्ञाको पूर्ण किया। पापसूदनतीर्थ (कपटेश्वर महादेव) काइमीरमें कोटेर गाँवके पास,

३३°—,४१ उत्तर और ७५°—-११ पूर्वमें है। यह कुण्ड उसके चारों तरफ सिंची हुई पत्थरकी हढ़ दीवारसहित अब तक विद्यमान है। कुण्डका न्यास कोई ६० गज है। वह गहरा भी बहुत है। वहीं एक दूरा हुआ मन्दिर भी है, जिसके विषयमें लोग कहते हैं कि यह भी भोजहींका बनवाया हुआ है। बहुधा पहलेके राजा दूर दूरसे तीथोंका जल भँगवाया करते थे। आज कल भी इसके उदाहरण मिलते हैं।

सम्भव है, धाराकी लाट-मसाजिद मी भोजके समयके खँडहरोंसे ही बनी हो। उसे वहाँ वाले भोजका मठ बताते हैं। उसके लेखसे प्रकट होता है कि उसे दिलावरखाँ गोरीने ८०७ ईसवी (१४०५ ई०) में बनवाया था। इस मसजिदके पास ही लोहेकी एक लाट पड़ी है। उसीसे इसका यह नाम प्रसिद्ध हुआ है। तुजक जहाँगीरीमें लिखा है कि यह लाट दिलावरखाँ गोरीने ८७० हिजरीमें, पूर्वोक्त मसाजिद बनवानेके समय, रक्सी थी। परन्तु उक्त पुस्तकके रचयिताने सन लिखनेमें मूल की है। ८०७ के स्थान पर उसने ८७० लिख दिया है।

जान पड़ता है कि यह ठौट मोजका विजयस्तम्म है । इसे मोजने दिक्षणिक चौठुक्यों और त्रिपुरी (तेवर ) के चेदियोंपर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्यमें सद् किया होगा। इस लाटके विषयमें एक कहावत प्रसिद्ध है। एक समय धारामें राक्षसिक आकारकी एक तेलिन रहती थी। उसका नाम गांगली या गांगी था उसके पास एक विशाल तुला थी। यह लाट उसी तुलाका डंडा थी और इसके पास पड़े हुए बड़े बढ़े पत्थर उसके वजन—बाँट—थे। वह नाललामें रहती थी। कहते हैं, भारा और नाललाके बीचकी पहाड़ी, उसका लहगा झाड़नेसे गिरी हुई रेतसे बनी थी। इसीसे वह तेलिन-टेकरी कहाती है। इसीसे यह कहावत चली है कि "कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगली तेलिन " जिसका अर्थ आज काल लोग यह करते हैं कि यथि तेलिन इतनी विशाल शरीर-वाली थी, तथािप भोज जैसे राजाकी वह बरावरी न कर सकती थी।

परन्त इस लाटका सम्बन्ध चेदीके गाङ्गेयदेव और दक्षिणके, चौलुक्य जयसिंह पर प्राप्त की हुई भोजकी जीतसे हो तो कोई आश्चर्य नहीं। जय-सिंह तिलङ्कानेका राजा था। उसी पर प्राप्त हुई जीतका वोधक होनेसे इस लाटका नाम ' गांगेय-तिलिंगाना लाट ' पड़ा होगा। जब जयसिंहने धारा पर चढाई की तब नाएछा उसके मार्गमें पड़ा होगा। सो शायद उसने इस पहाडिकि आस पास डेरे डाले होंगे। इस कारण इसका नाम तिर्लि-गाना-टेकरी पड़ गया होगा। समयके प्रभावसे इस विजयका हाल और विजित राजाओंका नाम आदि, सम्भव है, लोग मुल गये हों ओर इन नामंकि सम्बन्धमें कहावतें सन कर नई कथा बना ठी हो। इसिसे " कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय और तैलंगराज " की कहा-वतमें गंगिया तेलिन या गंगू तेलीको दूँस दिया हो । गाङ्गेयका निरादर-सचक या अपभ्रष्ट नाम गांगी, या गांगठी और तिहिंगानाका तेहन हो जाना असम्भव नहीं।कहावतें बहुधा किसी न किसी बातका आधार जस्तर रखती हैं। परन्तु हम यह पूर्ण निश्चयके साथ नदीं कह सकते कि तिलिंगानेक कोनसे राजाका हराया जाना इस लाटसे सचित होता है। तथापि हम इतना अवस्य कह सकते हैं कि यह बात १०४२ ईसवीके पूर्व हुई होगी । क्योंकि उस समय गाङ्गेयदेवका उत्तराधिकारी कर्ण राजा-सन पर बैठा था।

धाराके चारों तरफका कोट भी भोजका बनाया हुआ बताया जाता है।
ऐसी प्रसिद्धि है कि माँडू (मण्डपदुर्ग) में भी भोजने कोट बनवाया था
और कई सो विद्यार्थियोंके लिए, गोविन्दभट्टकी अध्यक्षतामें, विद्यालय
स्थापित किया था। वहाँ अब तक कुवे पर भोजका नाम खुदा हुआ है।

भोजकी खुदाई हुई भोजपुरी झीलको पन्द्रहवीं शतार्व्दीमें मालवेके हुशंगशाहने नष्ट कर दिया। भूपालकी रियासतमें इस झीलकी जमीन इस समय सबसे अधिक उपजाऊ गिनी जाती है। प्रवन्धकारोंने लिखा है। कि भोजके अनेक स्त्रियाँ और पुत्र थे। पर कोई बात निश्चयात्मक नहीं लिखी। भोजका उत्तराधिकारी जयसिंह शायद भोजहीं का पुत्र हो। पर भोजके सम्बन्धी बांधवोंमें केवल उदयादित्य ही कहा जाता है। उदयादित्यका वर्णन भी आगे किया जायगा।

मिस्टर विन्सेन्ट स्मिथ अपने भारतवर्षीय इतिहासेमें छिसते हैं कि भोजने ४० वर्षसे अधिक राज्य किया। मुखकी तरह इसने भी अनेक युद्ध और सन्धियाँ कीं। यद्यपि इसके युद्धादिकोंकी वार्ते छोग भूल गये हैं; तथापि इसमें सन्देह नहीं कि भोज हिन्दुओंमें आदर्श राजा समझा जाता हैं। वह कुछ कुछ समुद्रगुप्तके समान योग्य और प्रतापी था।

### १०-जयसिंह (प्रथम )।

भोजकं पीछे उसका उत्तराधिकारी जयसिंह गद्दीपर बेटा। ययपि उदयपुर (खालियर), नागपुर आदिकी प्रशस्तियोंमें भोजके उत्तराधिकारी-का नाम उदयादित्य लिखा है, तथापि वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) आषाढ वि१ १२ को जो दानपर्व मिला है उससे स्पष्टता-पूर्वक प्रकट होता है कि भोजका उत्तराधिकारी जयसिंह ही था। यह दान-पत्र स्वयं जयसिंहका खुदाया हुआ है और धारामें ही दिया गयां था।

भोजके मरनेपर, उसके राज्यपर उसके शत्रुओंने आक्रमण किया। इसका वर्णन हम पूर्व ही कर चुके हैं। इस आक्रमणका फल यह हुआ कि धारा नगरी चेदीके राजा कर्णके हाथमें चली गई थी। उस समय शायद धारापित जयसिंह विनध्याचलकी तरफ चला गया हो, और बादमें कर्ण और भीम द्वारा धाराकी गदीपर बिठला दिया गया हो। यह पुरानी कथाओंसे प्रकट होता है। यह भी सम्भव है कि इसके कुछ

<sup>( ? )</sup> The Early History of India, p. 317.

<sup>( ? )</sup> Ep. Ind, Vol. III, p. 86.

समय बाद, अपनी ही निर्वलताके कारण, वह अपने कुटुम्बी उद्यादित्य द्वारा गद्दीसे उतार दिया गया हो। इसीसे शायद उसका नाम पूर्वीक लेखोंमें नहीं पाया जाता।

जयसिंहने अपनी बहनका विवाह कर्णाटके राजा चौलुक्य जयसिंह-के साथ किया। दहेजमें उसने अपने राज्यका वह भाग, जो नर्मदाके दक्षिणमें था, जयसिंहको दे दिया। उसने अपना विवाह चेदीके राजा-की कन्यांसे किया।

जयसिंहने घारामें एक महल बनवाया था, जो कैलास कहलाता था। उसमें साध-सन्त ठहरा करते थे। यह बात कथाओंसे जानी जाती है।

जयसिंहने बहुत ही थेड़ि समय तक राज्य किया; क्योंकि उदयादित्यका वि० सं० १११६ (ई० सं० १०५९) का एक हेस्स मिला है, जिससे उस समय उदयादित्यहीका राजा होना सिद्ध होता है।

पूर्वीक्त लेखसे यह मालूम होता है कि जयसिंहका देहान्त वि० सं० १९१२ (ई० स० १०५५ ) औरब्वि० सं०, १९९६ (ई० स० १०५९) के बीच किसी समय हुआ।

## ११-उदयादित्य।

यह राजा भोजका कुटुम्बी था । नागपुरकी प्रशैस्तिके बत्ती-सर्वे श्लोकमें लिखा है कि भोजके स्वर्ग जाने पर उसके राज्य पर जो विपत्ति आई थी उसको उसके कुटुम्बी उद्यादित्यने दूर किया और स्वयं राजा बन कर कर्णाटवालींसे मिले हुए राजा कर्णसे भोजके राज्यको फिर छीन लिया।

बिल्हण किन विक्रमाङ्कदेवचिरतके अन्तर्गत मांजके वृत्तान्तमें लिखा है कि कर्णाटकके राजा चौलुक्य सोमेश्वर (आहवमछ ) ने मोज पर चढ़ाई की थी। यह चढ़ाई भोजके शासनकालके अन्तमें हुई होगी।

<sup>(</sup> १ ) Ep. Ind, Vol. II, P. 182.

पृथ्वीशजचिरितमें लिखा है कि साँभरके चौहान राजा दुर्लभ (तीसरे) से घोड़े प्राप्त करके मालवेके राजा उदयादित्यने गुजरातके राजा कर्णको जीतो । इससे अनुमान होता है कि भोजका बदला लेनेहीके लिए उदयादित्यने यह चढ़ाई की होगी । गुजरातके इतिहास-लेखकाने इस चढ़ाईका वर्णन नहीं किया, परन्त इसकी सत्यतामें कुछ भी सन्देह नहीं।

हम्मीर-महाकाव्यमें िलसा है कि शाकम्भरी ( साँभर ) के राजा दुस्सल (दुर्लभ ) ने लड़ाईमें कर्णको मारा । इससे अनुमान होता है कि यथिप भोजने चौहान दुर्लभके पिता वर्थिरामको मारा था; तथापि उद्यादित्यने गुजरातवालोंसे बदला लेनेके लिए चौहानांसे मेल कर लिया होगा और उन दोनोंने मिलकर गुजरात पर चड़ाई की होगी।

विक्रमाङ्कदेवचरितमें लिखा है कि विक्रमादित्यने जिस समय कि उसका पिता सोमेश्वर राज्य करता था, मालवेके राजाकी सहायता करके उसे घाराकी गद्दीपर वि्ठाया। इससे विदित होता है कि उस समय इन दोनोंमें आपसकी शत्रुता दूर हो गई थी।

उद्यादित्य विद्याका बड़ा अनुरागी था। उसने अपने पुत्रोंको अच्छा विद्वाच बनाया। अनुमान है कि उसके दूसरे पुत्र नरवर्भदेवने एकसे अधिक प्रज्ञास्तियाँ उत्कीर्ण कराई।

उदयादित्यका भोजके साथ क्या सम्बन्ध था, इसका पता नहीं रुगता। इस राजाके दो पुत्र थे, ठश्मीदेव और नरवर्मदेव। वे ही एकके बाद एक इसके उत्तराधिकारी हुए। इसके एक कन्या भी थी, जिसका नाम स्यामलादेवी था। वह मेवाडके गुहिरु राजा विजयसिंहसे स्याही गई। स्यामलादेवीसे आल्हणदेवी नामकी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह चेदीके हैहयवंशी राजा गयकर्णसे हुआ।

<sup>(</sup>१) पृथ्वीराजचरित, श्लो० ७२।

उद्यादित्यने अपने नामसे उदयपुर नगर (ग्वालियरमें) वसाया। वहाँ मिली हुई प्रशस्तिका हम अनेक बार उल्लेख कर चुके हैं। उस प्रशस्तिके इक्कीसवें श्लोकमें लिखा है कि भोजके पीछे उत्पन्न हुई अराजकताको दवाकर उदयादित्य राज्यासन पर बैठा। इस प्रशस्तिसे इस राजातकका ही वर्णन ज्ञात होता है। यथोंकि तेईसवें श्लोकके प्रारम्भमें ही प्रथम शिला समाप्त हो गई है। उसके बादकी दूसरी शिला मिली ही नहीं। अतएव पूरी प्रशस्ति देखनेमें नहीं आई।

इस राजाने अपने बसाये हुए उदयपुर नगरमें एक शिवमन्दिर बन-षाया; वह अबतक विद्यमान है । उसमें अनेक परमार-राजाओंकी प्रशास्तियाँ हैं। उनमेंसे दो प्रशास्तियोंका सम्बन्ध इसी राजासे हैं। उनसे पता लगता है।कि यह मन्दिर वि० सं० १११६ में वनने लगा था और वि० सं ११३७ में बनकर तैयार हुआ था। इन प्रशास्तियोंमें पहली तो वि० सं० १११६ ( शक सं० ९८१ ) की है और दूसरी वि० सं० ११३० की। ये दोनों प्रशास्तियों प्रकाशित हो चुकी हैं। परन्तु उद्यादित्यके समयकी एक प्रशस्ति शायद अवतक कहीं नहीं प्रकाशित हुई। अतएब उसीको हम यहाँपर उद्धत करते हैं। यह प्रशस्ति आलरापाटनके दीवान साहबकी कोठीपर रक्षी हुई है।

### प्रशस्तिकी नकल।

- (१) ओं नमः शिवाय ॥ संवत् ११४३ वैसाँस शुद्धि १०, अ-
- (२) येह श्रीमदुद्यादित्यदेवकल्याणविजयराज्ये । ते-
- (३) लिकान्वए (ये) पद्किलँचाहिलसुतपद्किलं-जन्न िके]

<sup>(</sup>१) Ep. Ind., Vol. I, P. 236. (२) Jour. Beng. As. Soc., Vol. IX, P. 549. (३) Ind. Ant., Vol. XX, P. 83. (४) यह लेख हमने बंगाल एशियाटिक सेसाएटिक जनरलकी जिल्द १०, नं०६, सन् १९१४, पन २४१ में छपनाया है। (५) Denoted by a symbol. (६) Read बेद्यास्त । (७) Road पट्टांकल । (८) Read पट्टांकल।

- र् ४ 🔊 न शंभोः प्रासाद्मिदं कारितं । तथा चिरिहिष्ठतछे चा
- ( ५ ) डाघोषक्षिकाबुवासकयोः अंतराले वाषी च॥
- (६) उत्कीर्णीयं पहित्रहुष्किनेति ॥ 🛊 ॥ जानासत्कमा-
- ( ७ ) ता घाइणिः प्रणमति ॥ श्रीलोलिगस्वामिदेवस्सं केरिं
- ( ८ ) तेळकीन्वयपद्किँहचाहिलसुतपद्किंल जंनकेन ॥

श्रीसंघव देवपर---

- (९) वनिमित्यं दीषतेल्येंचतुःपलं मेकं मुदकं कीर्त्वी तथा वरिषं 'प्रैतिस (सं) विज्ञा---
- (१०) ७ तं ॥ छ ॥ मंगलं महाश्री ॥ ९ ॥

अर्थात—सं० ११४२ वैशासशुक्का दशमीके दिन, जब कि उद-दित्य राज्य करता था, तेली वंशके पटेल चाहिलके पुत्र पटेल जनने महादेवका यह मन्दिर बनवाया—इत्यादि ।

इससे वि० सं० ११४३ तक उदयादित्यका राज्य करना निश्चित होता है।

भाटोंकी स्यातोंमें उदयादित्यके छोटे पुत्रका नाम जगदेव लिखा है और उसकी वीरताकी बड़ी प्रशंसा की गई है। उन्हीं ख्यातोंके आधार पर फार्क्स साहबने अपनी रासमाला नामक ऐतिहासिक पुस्तकमें जगदेवका किस्सा बड़े विस्तारसे वर्णन किया है। वे लिखते हैं:—

" घारा नगरीके राजा उद्यादित्यके बघेली और सोलङ्किनी दो रानियाँ थीं । उनमेंसे बघेलीके रणघवल और सोलङ्किनीके जगदेव नामक

<sup>(</sup>१) Read पामादोऽयं कारितः। (२) Read पण्डितः। (३) Read प्रिकेणे॰। (४) Red. ० देवस्य। (५) The meaning is not clear: Perhaps कृते is meant. (६) Read तेल्किन्। (७) Reap पृष्टिक्ल। (८) Road पृष्टिक्ल। (९) Read पृष्टिक्ल। (१८) Read तेल्ल। (११) The meaning is not clear: perhaps मोदकं क्रीस्या is meant. (१२) Read वर्ष।

पुत्र उत्पन्न हुए । बघेली पर उद्यादित्यकी विशेष प्रीति थी। उसका पुत्र रणधनल ज्येष्ठ भी था। इससे वही राज्यका उत्तराधिकारी हुआ। सापत्न्यकी ईच्योंके कारण सोलङ्किनी और उसके पुत्र जगदेवको बघेली यद्यपि सदा दुःख देनेके उद्योगमें रहती थी तथापि उद्यादित्य अपने छोटे पुत्र जगदेवको कम प्यार न करता था।

उद्यादित्य माण्डनगढ़ ( मॉड् ) के राजाका सेनक था। इस कारण, एक समय, उसे कुछ काल तक मॉड्में रहना पड़ा । उन्हीं दिनों जगदेवका विवाह टोंक-टोडांके चावड़ा राजा राजकी पुत्री थीरमतीके साथ हो गया। इससे बंधेलीका देप और भी वढ़ गया। यह दशा देख कर जगदेव धाराको छोड़ कर अपनी स्त्री-सहित पाटण ( अणहिल-पाटन-अणहिलचाड़ा ) के राजा सिद्धराज जयसिंहके पास चला गया। सिद्ध-राजने उसकी वीरता और कुलीनताके कारण बड़े आदरके साथ उसको, ६०००० रुपया मासिक पर, अपने पास रख लिया। जगदेव भी तन मनसे उसकी सेना करने लगा। वहाँ जम्हेनके दो पुत्र हुए--जगध्यल और बीजधवल। इन पर भी सिद्धराजकी पूर्ण कुपा थी।

एक बार भाद्रपद मासकी घनघोर अँधेरी रातमें एक तरफसे ४ स्त्रियोंके रोनेकी और दूसरी तरफसे ४ स्त्रियोंके हँसनेकी आवाज सिद्धराजके कानमें पड़ी। इस पर सिद्धराजने जगदेव आदि अपने सामन्तोंको, जो उस समय वहाँ उपस्थित थे, आज्ञा दी कि इस रोने और हँसनेका वृत्तान्त प्रातःकाल मुझसे कहना। यह सुनकर सब लोग वहाँसे रवाने हो गये। उनके चले जाने पर सिद्धराजने सोचा कि देखना चाहिए ये लोग इस भयानक रातमें इन घटनाओंका पता लगानेका साहस करते हैं या नहीं। यह सोच कर वह भी गुप्त रीतिसे घटनास्थलकी तरफ रवाना हुआ।

इधर रोने और हँसनेवाली श्चियोंका पता लगानेकी आज्ञा राजासे

पाकर खड़ हाथमें ले जगदेव पहले रोनेवाली स्त्रियोंके पास पहुँचा । वहाँ उसने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों अँबेरी रातमें यहाँ बैठ कर रो रही हो ? यह सुन कर उन्होंने उत्तर दिया कि हम इस पाटण नगर-की देवियाँ हैं। कल इस नगरके राजा सिद्धराजकी मृत्यु होनेवाली है। इससे हम रो रही हैं। अँधेरेमें छिपा हुआ सिन्द्वराज स्वयं यह सब सुन रहा था। यह सुन कर जगदेव हँसनेवाली स्त्रियोंके पास पहुँचा। उनसे भी उसने वही सवाल क्रिये । उन्होंने उत्तर दिया कि हम दिल्लीकी इष्टदेवियाँ हैं और सिद्धराजको मारनेके लिए यहाँ आई हैं। कल सवा पहर दिन चढ़े सिद्ध-राजका देहान्त हो जायगा । यह सुनकर जगदेवने कहा कि इस समय सिद्धराज जैसा प्रतापी दूसरा कोई नहीं। इस कारण यदि उसके बचनेका कोई उपाय हो तो कुपा करके आप कहें। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि इसका एक मात्र उपाय यही है कि यदि उसका कोई बड़ा सामन्त अपना सिर अपने हाथसे काटकर हमें दे तो राजाकी मृत्यु टल सकती है। तब जगद्देवने निवेद्दन किया कि यदि मेरा सिर इस कामके छिए उपयुक्त समझा जाय तो में देनेको तैयार हूँ । देवियोंने राजाके बद्छे उसका सिर लेना मंज्र किया। तब जगदेवने कहा कि मुझे थोडी देरके लिए आज्ञा हो तो अपने घर जाकर यह वृत्तान्त में अपनी स्त्रीसे कहकर उसकी आज्ञा हे आऊँ। इस पर उन्होंने हँसकर उत्तर दिया कि कौन ऐसी होगी जो अपने पतिको मरनेकी अनुमति देशी । परन्तु यदि तेरी यही इच्छा हो तो जा; जल्दी छौटना । यह सुन जगदेव धरकी तरफ रवाना हुआ। सिद्धराज भी, जो छिपे छिपे ये सारी वाते सुन रहा था, जगदेवकी स्त्रीकी पति-भक्तिकी जाँच करनेकी इच्छासे उसके पीछे पीछे चला।

जगदेवने घर पहुँच कर सारा वृत्तान्त अपनी स्त्रीते कहा । उसे सुन-कर वह बोली कि राजाके लिए प्राण देना अनुचित नहीं । ऐसे ही समय

पर काम आने के छिए राजाने आपको रक्सा है। और क्षित्रिमका धर्म भी यही है। परन्तु इतना आपको स्वीकार करना होगा कि आपके साथ ही मैं भी अपने प्राण दे दूँ। यह सुनकर जगदेवने कहा कि यदि हम दोनों मर जायँगे तो इन बालकोंकी क्या दशा होगी ? इसपर उसकी स्त्री चावड़ीने कहा कि यदि ऐसा है तो इनका भी बलिदान कर दो। इस बातको जगदेवने भी अङ्गीकार कर लिया, और अपने दोनों पुत्रों और स्त्रीके साथ वह उन देवियोंके सामने उपस्थित हो गया। सिद्ध-राज भी पूर्ववत् चुपचाप वहाँ पहुँचा और छिपकर खड़ा हो गया।

जगदेवने देवियोंसे पृछा कि मेरे सिरके बदले सिद्धराजकी उम्र कितनी बढ़ जायगी ? उन्होंने उत्तर दिया, १२ वर्ष । यह सुनकर जगदेवने कहा कि स्त्री-सिहत में अपने दोनों पुत्रोंके भी सिर आपको अपण करता हूँ। इसके बदले सिद्धराजकी उम्र ४८ वर्ष बढ़नी चाहिए । देवियोंने प्रसन्न होकर यह बात मान ली । तब चावड़ीने अपने बड़े पुत्रको देवियोंके सामने खड़ा किया । जगदेवने अपनी तलकारसे उसका सिर काट दिया । फिर दूसरे पुत्र पर उसने तलवार उठाई । इतनेमें देवियोंने जगदेवका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हमने तेरी स्वामि-भक्तिसे प्रसन्न होकर राजाकी उम्र ४८ वर्ष बढ़ा दी । इसके बाद देवियोंने उसके मृत पुत्रको भी जीवित कर दिया । तब जगदेव देवियोंको प्रणाम करके स्त्रीपुत्रों-सिहत परको लौट आया । सिद्धराज भी मन ही मन जगदेवकी हढ़ता और स्वामि-भक्तिशे प्रशंसा करता हुआ अपने महलको गया ।

प्रातःकाल, जब जगदेव दरवारमें आया तब, सिद्धराज गद्दीसे उतर कर उससे मिला। फिर उन सामन्तोंसे, जिनको उसने रोने और गाने-वालियोंका हाल मालूम करनेको कहा था, पूछा कि कहो क्या पता लगाया? उन्होंने उत्तर दिया कि किसीका पुत्र मर गया था, इससे वे रो रही थीं। दूसरीके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ था इससे वहाँ स्त्रियाँ गा रही थीं । तब सिद्धराजने जगदेवसे पूछा कि तुमने इस घटनाका क्या कारण ज्ञात किया ? इस पर उसने कहा कि जैसा इन सामन्तोंने निवे-दन किया वैसा ही हुआ होगा ।

यह सुनकर सिद्धराजने उन सब सामन्तोंको बहुत धिक्कारा । इसके बाद उसने वह सारा वृत्तान्त जो रातको हुआ था, कह सुनाया । जम-देवकी उसने बहुत प्रशंसा की । फिर उसके साथ अपनी बड़ी राजकु-मारीका विवाह कर दिया और २५०० गाँव और जागीरमें दे दिये।

पूर्वोक्त घटनाके दो तीन वर्ष बाद सिद्धराज कच्छके राजा फूलके पुत्र लाखा (लाखा फुलाणी) की पुत्रीसे विवाह इसने मुज गया। उस समय जगदेव भी उसके साथ था। राजा फूलने जो जगदेवकी कुलीनता और वीरतासे अच्छी तरह परिचित था, अपने पुत्र लाखाकी छोटी लड़की फुलमतीसे जगदेवका विवाह भी उसी समय कर दिया। लाखाकी बड़ी पुत्री, सिद्धराजकी रानी, के हारीरमें कालमैरवका आवेश हुआ करता था। उस भैरवके साथ सुद्ध करके जगदेवने उसे अपने वशमें कर लिया। सिद्धराज पर यह उसका दूसरा एहसान हुआ।

एक दिन स्वयं चामुण्डा देवी, भाइनीका रूप घारण करके, सिद्धरा-जके दरवारमें कुछ माँगने गई। वहाँ पर जगदेवने कोई बात पड़ने पर अपना सिर काट कर उसे देवीको अपण कर दिया। उसकी वीरता और भक्तिसे प्रसन्न होकर देवीने उसे फिर जिला दिया। परन्तु उसी दिनसे सिद्धराज उससे अप्रसन्न रहने लगा। यह देख जगदेवने पाटन छोड़ देनेका विचार हट किया। एतदर्थ उसने सिद्धराजकी आज्ञा माँगी और अपने स्त्री-पुत्रों सहित वह घाराको लौट गया। वहाँपर उद्यादित्यने उसका बहुत सम्मान किया।

कुछ समय बाद उदयादित्य बहुत बीमार हुआ । जब जीनेकी आशा न रही, तब उसने अपने सामन्तोंको एकत्र करके अपना राज्य अपने

छोटे पुत्र जगदेवको दे दिया; और अपने बहे पुत्र रणधवलको १०० गाँव देकर अपने छोटे भाईकी आज्ञामें रहनेका उपदेश दिया। जब उदयादित्यका देहान्त होगया तब पिताके आज्ञानुसार जगदेव गदी पर बैठा।

जगदेवने १५ वर्षकी अवस्थामें स्वदेश छोड़ा था। उसके बाद उसने १८ वर्ष सिद्धराजकी सेवा की ओर ५२ वर्ष राज्य करके, ८५ वर्षकी उम्रमें, उसने शरीर छोड़ा। उसके पीछे उसका पुत्र जगधवल राज्याधि-कारी हुआ। !"

यहीं यह कथा समाप्त होती है। इस कथामें इतना सत्य अवस्य हैं कि जगदेव नामक बीर और उदार प्रकृतिका क्षत्रिय सिद्धराज जयसिंह-की सेवामें कुछ समय तक रहा था। शायद वह उद्यादित्यका पुत्र हो। परन्तु उद्यादित्यके देहान्तके कोई २०० वर्ष पीछे मेस्तुङ्गने जगदेवका जो बृत्तान्त छिला है उसमें वह उसको केवळ क्षत्रिय ही छिलता है। वह उद्यादित्यका पुत्र था या नहीं, इस विषय्में वह कुछ भी नहीं छिलता। माटोंने जगदेवकी कुछीनता, बीरता और उदारता प्रसिद्ध करनेके छिए इस कथाकी कल्पना शायद पीछेसे कर छी हो। इसमें ऐतिहासिक सत्यता नहीं पाई जाती।

उदयादित्य माँडूके राजाका सेवक नहीं, किन्तु माछवेका स्वतन्त्र राजा था; माँडू उसीके अधीन एक किला था। वहींसे दिया हुआ उसके वंशज अर्जुनवर्म्माका एक दानपत्र मिला है। उदयादित्यके पीछे उसका बड़ा पुत्र लक्ष्मीदेव और उसके पीछे लक्ष्मीदेवका छोटा भाई नरवर्मा महीपर वैद्या। परन्तु जगदेव और जमधवल नामके राजे मालवेकी गहीपर कभी नहीं बेठे। इतिहासमें उनका पता नहीं।

कच्छके राजा फूलके पुत्र लाखा (लाखा फूलाणी) की पुत्रियोंके साथ सिद्धराज और जगदेवके विवाहकी कथा भी असम्भव सी प्रतीत

होती है । क्योंकि फूलका पुत्र लाखा, सिद्धराजके पूर्वज राजाका समकालीन था। मूलराजने ग्रहारिषु पर जो चढ़ाई की थी उसमें ग्रहारि-पुकी सहायताके लिए लाखा आया था और मूलराजके द्वारा वह मारा गया था। यदि सिद्धराजके समय कच्छका राजा लाखा हो तो वह जाम जाडाका पुत्र (लाखा जाडाणी) होना चाहिए था।

इसी तरह सिद्धराजकी १८ वर्षतक सेवा करके जगदेवके छोटने तक उद्यादित्यका जीवित रहना भी कल्पित ही जान पड़ता है। क्योंकि वि० सं० ११५०, पौप कृष्ण ३ ( गुजराती अमान्त मास )को, सिद्धराज महीपर वेठा। इसके बाद १८ वर्षतक जगदेव उसकी सेवामें रहा। इस हिसाबसे उसके धारा छोटनेका समय वि० सं० ११६८ के बाद आता है। परन्तु इसके पूर्व ही उद्यादित्य मर चुका था। इसका प्रमाण उसके उत्तराधिकारी छश्मीदेवके छोटे माई और उत्तराधिकारी नरवर्मीके सं० ११६१ के शिलालंखने मिलता है। उक्त संवत्में वहीं मालवेका राजा था।

प्रबन्ध-चिन्तामणिमें उसका वृत्तान्त इस तरह हिसा है:— "जगदेव नामक क्षत्रिय सिद्धराज जयसिंहकी समामें था । वह दानी, उदार और वीर था । जयसिंह उसका बहुत सत्कार करता था । कुन्तल-देशके राजा परमदींने उसके गुणोंकी प्रशंसा सुन कर उसे अपने पास बुखवाया । जिस समय द्वारपालने जगदेवके पहुँचनेकी स्वर राजाको दी, उस समय उसके दरबारमें एक वेश्या पुष्प-चलन नामका एक प्रकारका वस्त्र पहने नम्न नाच रही थी। वह जगदेवका आना सुनते ही कपंट पहन कर बैंड गई । जगदेवके वहाँ पहुँचने पर राजाने उसका बहुत सम्मान किया और एक लाख रुपयेकी कीमतके दो वस्त्र उसे मेंट दिये। इसके बाद राजाने उस वेश्यांको नाचनेकी आज्ञा दी। वेश्याने निवेदन किया कि जगदेव, जो कि जगत्में एकही पुरुष गिना जाता है, इस जगह उपस्थित है (कहते हैं कि उसकी छाती पर स्तन-चिह्न न थे।) उसके स्क्रमने नम्न होनेसे ठजा आती है। क्योंकि स्त्रियाँ स्त्रियोंहीके कीच यथेष्ट चेष्टा कर सकती हैं।

इस प्रकार उस वेश्याके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनकर जगदेवने राजाकी दी हुई वह बहुम्लय भेट उसी वेश्याको दे डाली। कुछ दिन बाद परमर्दीकी कृपासे जगदेव एक प्रान्तका अधिपाति हो गया। उस समय जगदेवके गुरुने उसकी प्रशंसामें एक श्लोक सुनाया। इस पर जगदेवने ५०००० मुद्दायं गुरुको उपहारमें दी।

परमर्दीकी पटरानीने जगदेवको अपना भाई मान लिया था। एक वार राजा परमर्दीने श्रीमालके राजाको परास्त करनेके लिए जगदेवको ससैन्य भेजा। वहाँ पहुँचने पर, जिस समय जगदेव देवपूजनमें लगा हुआ था, उसने सुना कि शहुने उसके सेन्य पर हमला करके उसे परास्त कर दिया है। परन्तु तब भी वह देव-पूजनको अपूर्ण छोड़कर न उठा। इतनेमें यह खबर द्तों द्वारा परमर्दिके पास पहुँची। उसने अपनी रानीसे कहा कि तुम्हारा भाई, जो बड़ा वीर समझा जाता है, शहुओंसे विर गया है और भागनेमें भी असमर्थ है। इस पर उसने उत्तर दिया कि भेरे भाईका परास्त होना कभी सम्भव नहीं। इसी बीचमें दुसरी सबर मिली कि देवपूजन समाप्त करके जगदेवने ५०० योद्धाओं सहित शहु पर हमला किया और उसे क्षण भरमें नष्ट कर दिया।

कुछ कारु बाद इस परमदीका युद्ध सपादलक्षके राजा पृथ्वीराज चौहानके साथ हुआ। उससे भाग कर परमदीको अपनी राजधानीको लौटना पड़ा।

प्रवन्य-चिन्तामणिके कर्ताने कुन्तल-देशके राजा परमर्दीको तथा चौहान पृथ्वीराजके शत्रु, महोबाके चन्देल राजा परमर्दीको, एक ही समझा है। यह उसका भ्रम है। कुन्तरू-देशका परमर्दी शायद कल्याणका पश्चिमी चालुक्य राजाः पेर्म (पेर्माडी-परमर्दी ) हो । वह जगदेकमल भी कहलाता था ।

यदि जगदेवको उद्यादित्यका पुत्रका मान हो, जैसा कि भाटोंकी स्यातोंसे प्रकट होता है, तो पृथ्वीराज चौहान और चन्देल परमदींकी लड़ाई तक उसका जीवित रहना असम्भव हैं। क्योंकि यह लड़ाई उद्यादित्यके देहान्तके ८० वर्षसे भी अधिक समय बाद, वि० सं० १२३९ में, हुई थी।

पण्डित भगवानलाल इन्द्रजीका अनुमान है कि जगदेव, सिद्धराज जयसिंहकी माता मियणलदेवीके भतीजे, गोवाके कद्रम्बवंशी राजा जयकेशी दूसरेका, सम्बन्धी था। सम्भव है, वही कुछ समय तक सिद्ध-राजके पास रहनेके बाद, पेमीटी (चौलुक्य राजा पेमें) की सेवामें जा रहा हो और पेमीटीके सम्बन्धसे ही शायद परमार कहलाया हो।

चालुक्य राजा पेर्म (जगदेकमह) के एक सामन्तका नाम जगदेव था। वह त्रिमुवनमत्त भी कहछाता था। वह गोवाके कद्मत्रवंशी राजाः जयकेशी दूसरेकी मौसीका पुत्र था। माईसोरमें उसकी जागीर थी। उसका मुख्य निवासस्थान पिंडपों वृज्जपुर-होंबुच या हुँच-( अहमदनगर जिले) में था। उसका जन्म सान्तर-वंशमें हुआ था। वह वि० सं० १२०६ में विद्यमान था और पेर्मके उत्तराधिकारी तैल तीसरेके समया

प्रवन्ध-चिन्तामणिका लेख भाटोंकी स्यातोकी अपेक्षा पं० भगवान-लाल इन्द्रजीके लेखको अधिक पुष्ट करता है।

### १२-लक्ष्मदेव।

यह उद्यादित्यका ज्येष्ठ पुत्र था। यद्यपि परमारोंके पिछले लेखों और ताम्रपत्रोंमें इसका नाम नहीं है, तथापि नरवर्माके समयके नाग-पुरके लेखमें इसका जिक है। यह लेख लक्ष्मदेवके छोटे भाईका

लिखाँया हुआ है। इसलिए इस लेखमें उसकी अनेक चढ़ाइयोंक उल्लेख है; परन्तु त्रिपुरी पर किये गये हमले और तुरुकोंके साथवाली लड़ा-ईके सिवा इसकी और सब बातें कल्पित ही प्रतीत होती हैं।

उस समय शायद त्रिपुरीका राजा कलचुरी यशःकर्णदेव था।

# १३-नरवर्मदेव।

यह अपने बड़े भाई लक्ष्मदेवका उत्तराधिकारी हुआ । विद्या और दानमें इसकी तुलना भोजसे की जाती थी। इसकी रचित अनेक प्रश-स्तियाँ मिली हैं। उनसे इसकी विद्वत्ताका प्रमाण मिलता है।

नागपुरकी प्रशस्ति इसीकी रची हुई है। यह बात उसके छप्पनवें श्लोकसे प्रकट होती हैं। देखिए:—

> तेन स्वयं कृतानेकप्रशस्तिस्तुतिनित्रित्रतम् । श्रीमह्नभीभरेणैतद्देवागारमकार्यत ॥ [ ५६ ]

अर्थात्—नरवर्मदेवने अपनी बर्नाई हुई अनेक प्रशस्तियोंसे शोभित यह देवमन्दिर श्रीलक्ष्मीधर द्वारा बनवाया हिस प्रशस्तिका रचनाकाल वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४-५) है।

उज्जेनमें महाकालके मन्दिरमें एक लेखका कुछ अंश मिला है । वह भी इसीका बनाया हुआ मालूम होता है । यह लेखखण्ड अब तक नहीं प्रकाशित हुआ । धारामें मोजशालाके स्तम्भ पर जो लेख है वह, और इन्दौर-राज्यके खरगोन परगनेके 'उन ' गाँवमें एक दीवार पर जो लेख है वह भी, इसीकी रचना है।

<sup>(</sup>१) पुत्रस्तस्य जगत्त्रयैकतरणेः सम्यक्प्रजापालन-व्यापारप्रवणः प्रजापितिरिव श्रीलक्ष्मदेवोऽभवत् ।
नीत्या येन मनुस्तथानुविद्धे नासौ न वैवस्वतः
सर्वेत्रापि सदाप्यवर्धत यथा कीर्तिन्ने वैवस्वतः ॥ [३५]
---Ep. Ind., Vol. II, p. 186.

भोजशालाके स्तम्भ पर नागबन्धमें जो व्याकरणकी कारिकायें खुदी हैं उनके नीचे श्लोक भी हैं । उनका आशय क्रमशः इस प्रकार है:—

- (१) वर्णोंकी रक्षाके लिए शैव उदयादित्य और नरवर्माके खड़ सदा उद्यत रहते थे। (यहाँ पर 'वर्णा' शब्दके दो अर्थ होते हैं। एक बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध ये चार वर्ण; दूसरा क, ख आदि अक्षर।)
- (२) उदयादित्यका वर्णमय सर्पाकार खड्ग विद्वानों और राजा-ओंकी छाती पर शोभित होता था।

'उन ' गाँवके नागबन्धके नीचे भी उल्लिखित दूसरा श्लोक खुदा हुआ है। परन्तु महाकालके मन्दिरमें प्राप्त हुए उल्लेखके टुकड़ेमें पूर्वीक दोनों श्लोकोंके साथ साथ निम्नालाखित तीसरा श्लोक भी है।

उदयादित्यनामाङ्कवर्णनागकृपाणिका ।

**~~~** मणिश्रेणी सृष्टा सुकाविबन्धुना ॥

इस श्लोकमें शायद सुकवि-बन्धुसे तात्पर्य नरवर्मासे हैं। पूर्वोक्त तीनों स्थानोंके नागवन्थोंको देख कर अनुमान होता है कि इनका कोई न कोई गृढ़ आशय ही रहा होगा।

नरवर्माके तीसरे भाई जगदेवका जिक हम पहले हर चुके हैं। अमस्तरातककी टीकामें अर्जुनवर्माने भी जगदेवका नाम लिखा है। कथा-ओंमें यह भी लिखा है कि नरवर्माकी गद्दी पर बैठानेके बाद जगदेव उससे मिलने धारामें आया, तथा नरवर्माकी तरफसे कल्याणके चौलुक्यों पर उसने चढ़ाई की । उस युद्धमें चौलुक्यराजका मस्तक काट कर जगदेवने नरवर्माके पास मेजा।

जगदेवके वर्णनमें लिखा है कि उसने अपना मस्तक अपने ही हाथसे काट कर कालीको दे दिया था। इस बातके प्रमाणमें यह कविता उद्धृ त की जाती है!

<sup>(?)</sup> J. B. R. A. S; Vol. XXI, P. 35.

संवत् ग्यारा सौ एकावन चैत सुदी रविवार । जगदेव सीस समध्यियो धारा नगर पवाँर ॥ परन्तु जगदेवका विश्वास-योग्य हाल नहीं मिलता ।

ऐसी प्रसिद्ध है कि नरवर्मदेवने गोड़ और गुजरातको जीता था, तथा शास्त्रार्थोंका भी वह बड़ा रसिक था। महाकालके मान्दिरमें उसके समयमें जैन रत्नसूरि और शैव विद्याशिववादिक बीच एक बड़ा भारा शास्त्रार्थ हुआ था। एक और शास्त्रार्थका जिक्र अम्मस्वामीके लिखे हुए रत्नसूरिके जीवनचरितकी प्रशस्तिमें है। यह चरित वि० सं० ११९० (ई० स० ११३४) में लिखा गया। इससे समुद्रघोषका परमारोंकी सभामें होना पाया जाता है:—

> (१) यो माञ्जोपात्तिविशिष्टतक्कीं-विद्यानवद्योपशमप्रधानः । विद्वज्ञनालिश्रितपादपद्मः केषां न विद्यागुरुतामदत्ता ॥ ८॥

अर्थात्—समुद्रघोष, जिसने मालवेमें तर्कशास्त्र पढ़ा था और जो बढ़ा भारी विद्वान था, किनका विद्यागुरू न था? मतलब यह कि सभी उसके शिष्य थे।

(६) धारायां नरवर्म्भदेवनृपति श्रीगोहृद्क्मापतिं श्रीमत्सिद्धपतिश्च गुज्जेरपुरे विद्वज्ञने साक्षिणि । स्वैयो रज्जयति स्म सद्गुणगणिविद्यानवद्याशयो छब्धोः प्राक्तनगीतमादिगणभृतसंवादिनीर्धारयन् ॥ ६ ॥

अर्थात् — समुद्रघोष गौतम आदिके सहश विद्वान था । उसने अपनीः विद्वत्तासे नरवर्भदेव आदि राजाओंको प्रसन्न कर दिया ।

पूर्वोक्त प्रथम श्लोकसे अनुमान होता है कि उस समय मालवा विद्याके लिए प्रसिद्ध स्थान था ।

समुद्रघोषका शिष्य सूरप्रभसूरि था । और सूरप्रभस्रिका शिष्य रत्नसृरि सूरप्रभ भी बड़ा विद्वान था, जैसा कि इस श्लोकसे प्रकट होता है:-

> मुख्यस्तदीयाशिष्येषु कवीन्द्रेषु बुधेषु च । सूरिः सूरप्रभः श्रीमानवन्तीख्यातसदगुणः ॥

अर्थातू — समुद्रघोषका ।शिष्य सुरप्रभसूरि अवन्ती नगर भरमें प्रसिद्ध विद्वान था ।

जैन अभयदेवसूरिके जयन्तकाव्यकी प्रशस्तिमें नरवर्माका जैन ब्रह्म-सूरिके चरणों पर सिर झुकाना लिखा है । वि० सं० १२७८ में यह काव्य बना था। इस काव्यमें ब्रह्मभूरिका समय वि० सं० ११५७ लिखा हैं। यद्यपि इस काव्यमें लिखा है कि नरवर्मा जैनाचार्योंका मक्त था, तथापि वह पक्का शैव था, जैसा कि धारा और उज्जेनके लेखोंसे विदित होता है।

चेदिराजकी कन्या मोमला देवीसे नरवर्माका विवाह हुआ था । उससे यशोवर्मा नामका एक पुत्र उत्पन्न हुओं ।

कीर्तिकोमुदीमें लिखा है कि नरवर्माको काष्ठके पिंजड़ेमें कैद करके उसकी धारा नगरी जयसिंहने छीन ली। परन्तु यह घटना इसके पुत्रके समयकी है। १२ वर्ष तक लड़ कर यशोवर्माको उसने कैद किया था।

नरवर्माके समयके दो लेखोंमें संवत् दिया हुआ है। उनमेंसे पहला लेख वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) का है, जो नागपुरसे मिला था। दूसरा लेख वि० सं० ११६४ (ई० स० ११०७) का है। वह मधुकरगढ़में मिला थाँ। बाकीके तीन लेखों पर संवत् नहीं है। प्रथम भोजशालाके स्तम्भवाला, दूसरा 'उन' गाँवकी दीवारवाला और तीसरा महाकालके मन्दिरवाला लेखवण्ड।

# १४-यशोवर्मदेव।

यह नरवर्म्मदेवका पुत्र था और उसीके पीछे गद्दी पर बैठा। परमा-रोंका वह ऐश्वर्य, जो उदयादित्यने फिरसे प्राप्त कर लिया था, इस राजाके

<sup>(?)</sup> History of Jainism in Gujrat, pt. I, p. 38. (?) Ind. Ant., XIX. 349. (?) Tra. R. A. S., Vol. I, p. 226.

समयमें नष्ट हो गया । उस समय गुजरातका राजा सिद्धराज जयसिंह बड़ा प्रतापी हुआ । उसीने मालवे पर अधिकार कर लिया ।

प्रबन्धचिन्तामणिमें लिखा है कि एक बार जयसिंह और उसकी माता सोमेश्वरकी यात्राको गये हुए थे। इसी बीचमें यशोवमीने उसके राज्य पर चढ़ाई की। उस समय जयसिंहके राज्यका प्रबन्ध उसके मन्त्री सान्तुके हाथमें था । उसने यशोवमांसे वापिस लौट जानेकी प्रार्थना की । इस पर यशोवर्माने कहा कि यदि तुम मुझे जयसिंहकी यात्राका पुण्य दे दो तो मैं वापिस चला जाऊँ । इस पर जल हाथमें लेकर सान्तने जय-सिंहकी यात्राका पुण्य यशोवर्माको दे दिया । सिद्धराज जयसिंह यात्रासे लौटा तो पूर्वोक्त हाल सुन कर बहुत नाराज हुआ तथा सान्तुसे कहा कि तुने ऐसा क्यों किया। इस पर सान्तुने उत्तर दिया कि यदि मेरे देनेसे आपका पुण्य यशोवर्माको मिल गया हो तो आपका वह पुण्य मैं आपको लौटता हूँ और साथ ही अन्य महात्माओंका पुण्य भी देता हूँ। यह सुन कर जयसिंहका क्रोध शान्त हो गया । कुछ दिन बाद बदला छेनेके लिए जयसिंहने मालवे पर चढ़ाई दी। बहुत कालतक युद्ध होता रहा। परन्तु धारा नगरीको वह अपने अधीन न कर सका । तब एक दिन युद्धमें कुद्ध होकर जयसिंहने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक धारा नगरी पर विजय प्राप्त न कर लूँगा तब तक भोजन न करूँगा । राजाकी इस प्रतिज्ञाको सुन कर उस दिन उसके अमात्यों और सैनिकोंने बढ़ी ही बीरतासे युद्ध किया। उस दिन पाँच सी परमार मारे गये तथापि सन्ध्या तक धारा पर दखल न हो सका । तब अनाजकी धारा नगरी बनाई गई। उसीकों तोड़ कर राजाने अपनी प्रतिज्ञा पुरी की । इसके बाद मुआल नामक मन्त्रीकी सलाहसे जासूसों द्वारा गुप्त भेद प्राप्त करके हाथियोंसे जयसिंहने दक्षिणका फाटक तुढ़वा ढाला । उसी रास्ते किछे पर इमला करके धाराको जीत लिया और यशोवर्माको छः रस्सियोंसे बाँघ कर वह पाटण हे आया।

इस क्रथाका प्रथमार्ध जैनों द्वारा कल्पना किया गया मालूम होता है। एकका पुण्य दूसरेको दे दिया जा सकता है, हिन्दू-धर्म्मवालोंका ऐसा ही विश्वास है। इसी विश्वासकी हँसी उड़ानेके लिए शायद जैनियोंने यह कल्पना गढ़ी है।

यद्यपि इस विजयका जिक्र मालवेके लेखादिमें नहीं है, तथापि इच्चाश्रयकाव्य और चालुक्योंके लेखोंमें इसका हाल है। मालवेके भाटोंका कथन है कि इस युद्धमें दोनों तरफका बहुत नुकसान हुआ। यह कथन आय: सत्य प्रतीत होता है।

यह कथा द्वाश्रयकाव्यमें भी प्रायः इसी तरह वर्णन की गई है। अन्तर बहुत थोड़ा है। उसमें इतना जियादह लिखा है कि यशोवमीके युत्र महाकुमारको जयसिंहके भतीजे मौसलने मार डाला। जयसिंहको सपिरवार केंद्र करके वह अणहिलवाड़े ले गया। मालवेका राज्य गुजरातके राज्यमें मिला दिया गया तथा जैन-धम्मीवलम्बी मन्त्री जैनचन्द्र वहाँका हाकिम नियत किया गया।

माठवेसे लौटते हुए जयसिंहकी सेनासे भीलोंने युद्ध करके उसे भगा देना चाहा । परन्तु सान्तुसे उन्हें स्वयं ही हार खानी पड़ी ।

दोहद नामक स्थानमें जयसिंहका एक लेख मिला है जिसमें इस विजयका जिक है। उसमें लिखा है। कि मालवे और सौराष्ट्रके राजा-ओंको जयसिंहने कैद किया था।

सोमेश्वरने अपने सुरथोत्सव नामक काव्यके पन्द्रहर्षे सर्गके बाईसर्वे श्लोकों लिखा है:—

नीतः स्फीतबलोऽपि मालवपितः काराम दारान्वितः । अर्थात्—उसने बलवान मालवेके राजाको भी सस्त्रीक केंद्र कर लिया।

<sup>( ? )</sup> Ep. Ind, Vol. I, p. 256.

कथाओं में लिखा है कि बारह वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा है इससे प्रतीत होता है कि शायद यह युद्ध नरवर्मदेवके समयसे प्रारम्भ हुआ होगा और यशोवर्मके समयमें समाप्त ।

ऐसा भी लिखा मिलता है कि जयसिंहने यह प्रतिज्ञाकी थी कि मैं अपनी तलवारका मियान मालवेके राजाक च्याइंका बनाऊँगा । परन्तु मन्त्रीके समझानेसे केवल उसके पैरकी एड़ीका थोड़ासा चमड़ा काटकर ही उसने सन्तोष किया। ख्यातोंमें लिखा है कि मालवेका राजा काठके पिजड़ेमें, जयसिंहकी आज्ञासे, बड़ी बेइज्जतिके साथ, रक्ला गया था इ दण्ड लेकर उसे छोड़ देनेकी प्रार्थना की जानेपर जयसिंहने ऐसा करने— से इनकार कर दिया था।

इस विजयके बाद जयसिंहने अवन्तीनाथका खितान धारण किया था, जो कुछ दानपत्रोंमें लिखा मिलता है।

यह विजय मन्त्रोंके प्रभावसे जयसिंहने प्राप्त की थी । मन्त्रोंहीके मरोसे यशोवर्माने भी जयसिंहका सामना करनेका साहस किया था । सुरथोत्सव-काव्यके एक श्लोकसे यह बात प्रकट होती है। दोसिए:—

धाराधाशपुरे।धसा निजनृपक्षोणी विलोक्याखिलां चौलुक्याकुलितां तदत्ययकृते कृत्या किलोत्पादिता । मन्त्रेयस्य तपस्यतः प्रतिहता तत्रैव तं मान्त्रिकं सा संहत्य तडिहतातक्षमिव क्षिप्रं प्रयाता क्षचित् ॥ २० ॥

अर्थात्—चौहुक्यराजसे अधिकृत अपने राजाकी पृथ्वीको देख कर उसे मारनेको धाराके राजाके गुरुने मन्त्रोंसे एक कृत्या पैदा की। परन्तु वह कृत्या चौहुक्यराजके गुरुके मन्त्रोंके प्रमावसे स्वयं उत्पन्न करनेवाले-हिको मार कर गायव हो गई।

माउवेकी इस विजयने चन्देखेंकी राजधानी जेजाकभुक्ति (जेजाहुति) का भी रास्ता साफ़ कर दिया । इससे वहाँके चन्देठ राजा भदनवर्मापर भी जयसिंहने चढ़ाई की। यह जेजाकभुक्ति आजकल बुंदेलसण्ड कह-लाता है। इन विजयोंसे जयसिंहको इतना गर्व हो गया कि उसने एक भवीन संवत् चलानेकी कोशिश की।

जयसिंहके उत्तराधिकारी कुमारपाउँ और अजयपाउँके उद्दयपुर ( ग्वालियर ) के लेखोंसे भी कुछ काल तक मालवे पर गुजरातवालोंका अधिकार रहना प्रकट होता है । परन्तु अन्त्में अजमेरके चौहान राजाकी सहायतासे कैंद्रसे निकल कर अपने राज्य— का कुछ हिस्सा यशोवमीने फिर प्राप्त कर लिया । उस समय जयसिंह और यशोवमीके बीच मेल हो गया था । वि० सं० ११९९(ई० स०११-४२) में जयसिंह मर गयाँ । इसके कुछ ही काल बाद यशोवम्मीका भी देहान्त हो गया ।

अब तक यशोवम्मिक दो दानपत्र मिछे हैं। एक वि० स० ११९१ (ई० स०११३४), कार्तिक मुदी अप्टमीका है। यह नरवम्मिके सांवरसिरिक श्राद्धके दिन यशोवम्मी द्वारा दिया गया था। इसमें अवस्थिक ब्राह्मण धनपालको बड़ीद गाँव देनेका जिक है। वि० स० १२००, श्रावण सुदी पूर्णिमाके दिन, चन्द्रग्रहण पर्व पर, इसी दानको दुबारा मजबूत करनेके लिए महाकुमार लक्ष्मीवम्मीने नवीन ताम्रपत्र लिखा दिया। अनुमान है कि ११९१, कार्तिक सुदी अप्टमीको, नरवर्माका प्रथम सांवरसिरक श्राद्ध हुआ होगा, क्योंकि विशेष कर ऐसे महादान प्रथम सांवरसिरक श्राद्ध पर ही दिये जाते हैं। यद्यपि ताम्रपत्र सुदी अप्टमीको ही, नरवर्माका देहान्त हुआ होगा।

<sup>(?)</sup> Ind. Ant., Vol. XVIII, p. 343. (?) Ind. Ant., Vol. XVIII, p. 347. (?) Ind. Ant., Vol. VI, p. 213. (?) Ind. Ant., XIX. p. 351.

दूसरा दानपत्र वि० सं० ११९२, (ई० स० ११२५), भागेशीर्ष बदी तीजका है। इसका दूसरा ही पत्रा मिला है। इसमें मोमलादेवीके मृत्यु-समय सङ्कल्प की हुई पृथ्वीके दानका जिक है। शायद यह मोमलादेवी यशोवर्माकी माता होगी।

उस समय यशोवमीका प्रधान मन्त्री राजपुत्र श्रीदेवधर था । १५-जयवर्मा ।

यह अपने पिता यशोवर्माका उत्तराधिकारी हुआ। परन्तु उस समय मालवेपर गुजरातके चै।लुक्य राजाका अधिकार हो गया था। इसलिए शायद जयवर्मा विन्ध्याचलकी तरफ चला गया होगा। ई० स०११४३ से ११७९ के बीचका, परमारोंका, कोई लेख अबतक नहीं मिला। अतएव उस समय तक शायद मालवे पर गुजरातवालोंका अधिकार रहा होगा।

यशोवमीके देहान्तके बाद मालवाधिपतिका खिताब बलालदेवके नामके साथ लगा मिलता है। परन्तु न तो परमारोंकी वंशावलीमें ही यह नाम मिलता है, न अब तक इसका कुंछ पता ही चला है कि. यह राजा किस वंशका था।

जयसिंहकी मृत्युके बाद गुजरातकी गई।के ठिए झगड़ा हुआ । उस झगड़ेमें भीमदेवका वंशज कुमारपाल कृतकार्य हुआ । मेरुतुङ्गके मतानु-सार सं० ११९९, कार्तिक वदि २, रविवार, हस्त नक्षत्र, में कुमारपाल गद्दी पर बैठा । परन्तु मेरुतुङ्गकी यह कल्पना सत्य नहीं हो सकती ।

कुमारपालके गद्दी पर बैठते ही उसके विरोधी कुटुम्बियोंने एक व्यूह बनाया। मालवेका बहालदेव, चन्द्रावती ( आबूके पास ) का परमार राजा विक्रमिंसे और साँभरका चौहान राजा अर्णोराज इस व्यूहके सहायक हुए। परन्तु अन्तमें इनका सारा प्रयत्न निष्फल हुआ। विक्रम-सिंहका राज्य उसके भतीजे यशोधवलको मिला। यह यशोधवल कुमार-

<sup>(?)</sup> Bombay Gaz., Gujrat, pp. 181-194.

पालकी शरफ था। कुछ समय बाद बल्लालदेव भी यशोधवल द्वारा मारा गया और मालवा एक बार फिर गुजरातमें मिला लिया गर्या ।

बहालदेवकी मृत्युका जिक अनेक प्रशस्तियों में मिलता है। बड़नग-रमें मिली हुई कुमारपालकी प्रशस्तिके पन्द्रहवें श्लोकमें बहालदेव पर की हुई जीतका जिक है। उसमें लिखा है कि बहालदेवका सिर कुमारपालके महलके द्वार पर लटकाया गया थाँ। ई० स० ११४२ के नवंबरमें कुमारपाल गद्दी पर बैठा, तथा उहिखित बड़नगरवाली प्रशस्ति ई० स० ११५१ के सेप्टम्बरमें लिखी गई। इससे पूर्वोक्त बातोंका इस समयके बीच होना सिद्ध होता है।

कीर्तिकौमुदीमें लिखा है कि माठवेके बछाठदेव और दक्षिणके मिछ-कार्जुनको कुमारपाठने हराया । इस विजयका ठीक ठीक हाठ ई० स० ११६९ के सोमनाथके लेखमें मिलता है। उदयपुर (ग्वालियर) में मिले हुए चौलुक्योंके लेखोंसे भी इसकी हृदता होती है।

उदयपुर (ग्वार्लियर) में कुमारपालके दो लेख मिले हैं। पहला वि॰ सं॰ १२२०(ई॰ स॰११६३)का और दूसरा वि॰सं॰ १२२२ (ई॰स॰११६५) का। वहीं पर एक लेख वि॰ सं॰ १२२९ (ई॰ स०११७२) का अजयपालके समयका भी मिला है। इससे मालूम होता है कि वि॰सं॰ १२९९ तक भी मालवे पर गुजरातवालोंका अधिकार था। जयसिंहकी तरह कुमारपाल भी अवन्तीनाथ कहलाता था।

कहा जाता है कि पूर्वोल्लिखित ' उन ' गाँव बल्लालदेवने बसाया था। वहाँके एक शिव-मन्दिरमें दो लेख-खण्ड मिले हैं। उनकी भाषा संस्कृत है। उनमें बल्लालदेवका नाम है। परन्तु यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती, कि मोजप्रबन्धका कर्ता बल्लाल और पूर्वोक्त बल्लाल दोनों

<sup>(</sup>१) Ep. Ind., Vol. VIII, p. 200. (२) Ep. Ind., Vol. VIII, p. 200. (१) Ep. Ind., Vol. I, p. 296,

एक ही थे। यदि एक ही हों तो बल्लालके परमार-वंशज होनेमें विशेष संदेह न रहेगा, क्योंकि इस वंशमें विद्वत्ता परपम्परागत थी।

भाटोंकी पुस्तकोंमें लिखा है कि जयवर्माने कुमारपालको हराया, परन्तु यह बात कल्पित मालूम होती है। क्योंकि उदयपुर (ग्वालियर) में मिली हुई, वि॰ सं॰ ११२९ की, अजयपालकी प्रशस्तिसे उस समय तक मालवे पर गुजरातवालोंका अधिकार होना सिद्ध है।

जयवर्मा निर्वल राजा था। इससे उसके समयमें उसके कुटुम्बमें झगड़ा पैदा हो गया। फल यह हुआ कि उस समयसे मालवेके परमार-राजाओंकी दो शाखायें हो गई। जयवर्माके अन्त-समयका कुछ भी हाल मालूम नहीं। शायद वह गद्दीसे उतार दिया गया हो।

यशोवर्माके पीछेकी वंशावलीमें बड़ी गड़बड़ है। यद्यपि जयवर्मा, महाकुमार लक्ष्मीवर्मा, महाकुमार हिस्थन्द्रवर्मा और महाकुमार उद्यवर्माके ताम्रपत्रोंमें यशोवर्माके उत्तराधिकारीका नाम जयवर्मा लिखा है, तथापि अर्जुनवर्माके दो ताम्रपत्रोंमें यशोवर्माके पीछे अजयवर्माका नाम मिलता है।

महाकुमार उदयवर्गाके ताम्रपत्रमं, जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, लिखा है कि परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीजयवर्गाका राज्य अस्त होने पर, अपनी तलवारके बलसे महाकुमार लक्ष्मीवर्माने अपने राज्यकी स्थापना की । परन्तु यशोवर्माके पौत्र (लक्ष्मीवर्माके पुत्र) महाकुमार हरिश्चन्द्रवर्माने अपने दानपत्रमें जयवर्माकी कृपासे राज्यकी प्राप्ति लिखी है। इन ताम्रपत्रोंसे अनुमान होता है कि शायद यशोवर्माके तीन पुत्र थे—जयवर्मा, अजयवर्मा और लक्ष्मीवर्मा। इनमेंसे, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, यशोवर्माका उत्तराधिकारी जयवर्मा हुआ। परन्तु

<sup>(2)</sup> Ent Aufrecht's Catalogus Catalogorum, Vol. I, pp. 398, 418. (?) Ind. Ant., Vol. XVI, p. 252.

बह निर्बाष्ठ राजा था। इस कारण इधर तो उस पर गुजरातवालोंका द्वाव पड़ा और उधर उसके भाईने बगावत की। इससे वह अपनी रक्षा न कर सका। ऐसी हालतमें उसको गद्दीसे उतार कर उसके स्थान पर उसके भाई अजयवर्माने अधिकार कर लिया। अजयवर्मासे परमारोंकी 'सं 'शासाका प्रारम्भ हुआ; तथा इसी उतार चढ़ावमें उसके दूसरे भाई लक्ष्मीवर्माने जयवर्मासे मिल कर कुछ परगने द्वा लिये। उससे 'क' शासा चली। अपने ताम्रपत्रोंमें इस 'क' शासाके राजाओंने जयवर्माको अपना पूर्वाधिकारी लिखा है। इस प्रकार मालवेके परमार-राजाओंकी दो शासायें चलीं:—



'क' शासांके लेखोंका कम इस प्रकार है: --

पूर्वोक्त वि० सं० ११९१ (ई० स० ११३४) के यशोवर्माके दान-पर्त्रके बादके जयवर्माके दान-पत्रका प्रथम पत्र मिला है । यगि इसमें संवत् न होनेसे इसका ठीक समय निश्चित नहीं हो सकता, तथापि (१) Ind. Ant., Vol. XIX, p. 353. (२) Ep. Ind., Vol. I, p. 350. अनुमानसे शायद इसका समय वि० सं० ११९९ के आसपार्स होगा । इसके बाद वि० सं० १२०० (ई० स० ११४३) श्रावणशृक्का पूर्णिमाका, महाकुमार लक्ष्मीवर्माका, दान-पत्र मिला हैं। इसमें अपने पिता यशोवर्माके वि० सं० ११९१ में दिये हुए दानकी स्वीकृति है। इससे यह भी अनुमान होता है कि सम्भवतः वि० सं० १२०० के पूर्व ही जयवर्मासे राज्य छीना गया होगा। इस दान-पत्रमें लक्ष्मीवर्माने अपनेको महाराजाधिराजके बदले महाकुमार लिखा है। इस लिए शायद उस समय तक जयवर्मा जीवित रहा होगा। परन्तु वह अजयवर्माकी कैदमें रहा हो तो आश्चर्य नहीं।

वि० सं० १२३६ (ई० स०११७९) वैशास-शुक्का पूर्णिमाका, छक्ष्मीवर्माके पुत्र हरिश्चन्द्रका, दानपत्र भी मिला है । तथा उसके बादका वि० सं० १२५६ (ई०स० ११९९) वैशास-सुदी पूर्णिमाका, हरिश्चन्द्र-के पुत्र उदयवमीका दानपत्र मिला है।

यशोवर्माका उद्धिसित ताम्रपत्र धारासे दिया गया था, जयवर्मा का वर्द्धमानपुरसे जो शायद बड़वानी कहलाता है। लक्ष्मीवर्माका राजसयनसे दिया गया था, जो अब रायसेन कहाता है। वह मोपालं-राज्यमें है। हरिश्चन्द्रका पिपलिआनगर (भोपाल-राज्य) से दिया गया था। यह नर्मदाके उत्तरमें है। उद्यवमीका गुवाडा़घट्ट या गिन्तूरगढ़से दिया गया था। नर्मदाके उत्तरमें, इस नामका एक छोटासा किला भोपाल-राज्यमें है।

इससे माळूम होता है कि 'क' शासाका अधिकार भिलसा और नर्मदाके बीच और 'सं 'शासाका अधिकार धाराके चारों तरफ था।

<sup>(</sup>१) Ind. Ant., vol. XIX. p. 351. (२) J. B. A. S., Vol. VII, p. 736. (३) Ind. Ant., Vol. XVI, p. 254.

# 'ख' शासाके राजा। १५–अजयवर्मा।

इसने अपने भाई जयवमीसे राज्य छीना और अपने वंशजोंकी नई 'स्व'शासा चलाई। यह 'स्व'शासा लक्ष्मीवर्माकी प्रारम्भकी हुई 'क'शासासे बराबर लड़ती झगड़ती रही । उस समय घारापर इसी 'स्व' शासाका अधिकार था। इसलिये यह विशेष महत्त्व-की थी।

### १६-विन्ध्यवर्मा ।

यह अजयवर्माका पुत्र था। अर्जुनवर्मीके ताम्रपत्रमें यह 'वीरमूर्धन्य' िलिसा गया है। इसने गुजरातवालोंके आधिपत्यको मालवेसे हटाना चाहा। ई०सं० ११७६ में गुजरातका राजा अजयपाल मर गया। उसके मरते ही गुजरातवालोंका अधिकार भी मालवेपर शिथिल हो गया। इससे मालवेके कुछ भागों पर परमारोंने फिर दखल जमा लिया। परन्तु यशोवमीके समयसे ही वे सामन्तोंकी तरह रहने लगे। मालवे पर पूरी प्रभुता उन्हें न प्राप्त हो सकी।

सुरथोत्सव नामक काव्यमें सोमेश्वरने विन्ध्यवमी और गुजरातवालोंके बीच वाली लड़ाईका वर्णन किया है। उसमें लिखा है कि चौलुक्योंके सेनापतिने परमारोंकी सेनाको भगा दिया तथा गोगस्थान नामक गाँवको बरबाद कर दिया।

विन्ध्यवर्मा भी विद्याका बड़ा अनुरागी था। उसके मन्त्रीका नाम बिल्हण था। यह बिल्हण विक्रमाङ्कदेवचिरितके कर्ता, काश्मीरके बिल्हण कविसे, भिन्न था। अर्जुनवर्मा और देवपालदेवके समय तक यह इसी पद पर रहा।

मांड्रमें मिले हुए विन्ध्यवर्माके लेखमें बिल्हणके लिए लिखा है:—

" विन्ध्यवर्मनुपतेः प्रसाद्भुः । सान्धिविग्रहिकबिल्हणः कविः । "

अर्थात्—विल्हण कवि विन्ध्यवर्माका कृपापात्र था और उसका परराष्ट्र-सचिव ( Foreign Minister ) भी था ।

आशाधरने भी अपने धर्मामृत नामक ग्रन्थमें पूर्वोक्त बिल्हणका जिक किया है।

#### आशाधर।

ई० स० ११९२ में दिल्लीका चौहान राजा पृथ्वीराज, मुअजुद्दीन साम ( शहाबुद्दीन गोरी ) द्वारा हराया गया। इससे उत्तरी हिन्दुस्तान मुसलमानों के अधिकारमें चला गया तथा वहाँ के हिन्दू विद्वानों को अपना देश छोड़ना पड़ा। इन्हीं विद्वानों में आशाधर भी था, जो उत्त समय मालवेमें जा रहा।

अनेक ग्रन्थोंका कर्ता जैनकवि आशाधर सपाद्रुक्ष-देशके मण्डलकरनामक गाँवका रहनेवाला था। यह देश चौहानोंके अजमेर-राज्यके
अन्तर्गत था। मण्डलकरसे मतलव मेवाड़के माँडलगढ़से हैं । इसकी
जाति व्याघेरवाल ( वधेरवाल ) थी । इसके पिताका नाम सल्लक्षण
और माताका रत्ती था। इसकी स्त्री सरस्वतीसे चाहड़ नामक पुत्र हुआ।
आशाधरकी कविताका जैन-विद्वान बहुत आदर करते थे। यहाँ तक
कि जैनमुनि उदयसेनने उसे कलि-कालिदासकी उपाधि दी थी। धारामें
इसने धरसेनके शिष्य महावीरसे जैनेन्द्रव्याकरण और जैनसिद्धान्त पढ़े।
विन्ध्यवमीके सान्धिविमहिक बिल्हण कविसे इसकी मित्रता हो गई।
आशाधरको बिल्हण कविराज कहा करता था। आशाधरने अपने गुणोंसे विन्ध्यावर्गाके पौत्र अर्जुनवर्माको भी प्रसन्न कर लिया। उसके
राज्य-समयमें जैनधर्मकी उन्नतिके लिए आशाधर नाल्ला ( नलक्चलपुर ) के नेमिनाथके मन्दिरमें जा रहा। उसने देवेन्द्र आदि विद्वानोंको

व्याकरण,•विशालकीर्ति आदिकोंको तर्कशास्त्र, विनयचन्द्र आदिको जैनसिद्धान्त तथा बालसरस्वती महाकवि मदनको काव्यशास्त्र पढाया । आशाधरने अपने बनाये हुए ग्रन्थोंके नाम इस प्रकार दिये हैं:-(१) प्रमेयररबाकर (स्याद्वादमतका तर्कप्रनथ ), (२) भरतेश्वराभ्युदय काव्य और उसकी टीका, (३) धर्मामृतशास्त्र, टीकासहित ( जैनमुनि और श्रावकोंके आचारका ग्रन्थ ) , (४) राजीमतीविष्ठम्म (नेमि-नाथविषयक खण्ड-काव्य ), ( ५ ) अध्यातमरहस्य ( योगका ), यह ग्रन्थ उसने अपने पिताकी आज्ञासे बनाया था, ( ६ ) मूलाराधना-टीका, इष्टोपदेश टीका, चतुर्विशतिस्तव आदिकी टीका, ( ७ ) क्रियाकलाप ( अमरकोष-टीका ), ( ८ ) रुद्रट-क्रुत काव्यालङ्कार पर टीका, ( ९ ) सटीक सहस्रनामस्तव ( अर्हतका ), ( १० ) सटीक जिनयज्ञकल्प, ( ११ ) त्रिषष्ठिसमृति ( आर्ष महापुराणके आधार पर ६३ महापुरुषोंकी कथा ), ( १२ ) नित्यमहोद्योत ( जिनपूजनका ), (१३) रत्नत्रयविधान (रत्नत्रयकी पूजाका माहात्म्य) और (१४) वाग्भटसंहिता (वैयक ) पर अष्टाङ्गहृद्योचीत नामकी टीका । उल्लिखित ग्रन्थोंमेंसे त्रिषष्टिस्मृति वि० सं० १२९२ में और भव्यकुमुद्चिन्द्रका नामकी धर्मामृतशास्त्र पर टीका वि० सं० १३०० में समाप्त हुई । यह धर्मीमृतशास्त्र भी आशाधरने देवपालदेवके पुत्र जैतुगिदेवके ही समयमें बनाया था।

### १७-सुभटवर्मा ।

यह विनध्यवर्माका पुत्र था। उसके पीछे गई। पर बैठा। इसका दूसरा नाम सोहड़ भी।लिखा मिलता है। वह शायद सुभटका प्राकृत रूप होगा। अर्जुनवर्माके ताम्रपत्रमें लिखा है कि सुभटवर्माने अनहिलवाड़ा (गुजरात) के राजा भीमदेव दूसरेको हराया था।

प्रबन्धचिन्तामिणमें लिखा है कि गुजरातको नष्ट करनेकी इच्छासे

<sup>(</sup>१) प्रवन्धचिन्तामणि, पृष्ठ २४९।

मालवेके राजा सोहडने भीमदेव पर चढ़ाई की । परन्तु जिस समय वह गुजरातकी सरहदके पास पहुँचा उस समय भीमदेवके मन्त्रीने उसे यह श्लोक लिख भेजाः—

> प्रतापो राजमार्तण्ड पूर्वस्यामेव राजते । स एव विलयं याति पश्चिमाशावलम्बिनः ॥ १ ॥

अर्थात्—हे नृपसूर्य ! सूर्यका प्रताप पूर्व दिशाहीमें शोभायमान होता है । जब वह पश्चिम दिशामें जाता है तब नष्ट हो जाता है । इस श्लोकको सुन कर सोहड़ लौट गया ।

कीर्तिकीमुदीमें ितिसा है कि भीमदेवके राज्य-समयमें मालवेके राजा (सुभटवर्माने) ने गुजरात पर चढ़ाई की। परन्तु बघेल लवणप्रसादने उसे पीछे लौट जानेके लिये बाध्य किया।

इन लेखोंसे भी अर्जुनवर्माके ताम्रपत्रमें कही गई बातहीकी पुष्टि होती है। सम्भवतः इस चढ़ाईमें देवगिरिका यादव राजा सिंवण भी सुभटवर्माके साथ था। शायद उस समय सुभटवर्मो, सिंवणके सामन्तकी हैंसियतमें, रहा होगा। क्योंकि बम्बई गैज़ेटियर आदिसे सिंवणका सुभ-टवर्माको अपने अधीन कर लेना पाया जाता है । इन उल्लिखित प्रमा-णोंसे यह अनुमान भी होता है कि गुजरात पर की गई यह चढ़ाई ई० स० १२०९-१० के बीचमें हुई होगी।

इसके पुत्रका नाम अर्जुनवर्मदेव था।

# १८-अर्जुनवर्मदेव।

यह अपने पिता सुभटवर्माका उत्तराधिकारी हुआ। यह विद्वास, कवि और गान-विद्यामें निपुण था। इसके तीन ताम्रपत्र मिले हैं, उनमें

( १ ) कीर्तिकीमुदी, २-७४।

<sup>(</sup>R) Bombay Gazetteer, Vol. I, Pt. II, p. 240.

अथम तामुपर्य वि० सं० १२६७ (ई० स० १२१०) का है। वह मण्डपदुर्गमें दिया गया था । दूसरा वि॰ सं० १२७० (ई० स० १२१३) का है । वह भृगुक्रच्छमें सूर्यग्रहण पर दिया गया था। तीसरा वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१५) का है । वह अमरेश्वरमें दिया गया था। यह अमरेश्वर तीर्थ रेवा और कपिठाके सङ्गम पर है। इन ताम्रपत्रोंसे अर्जुनवर्माका ६ वर्षसे अधिक राज्य करना प्रकट होता है। ये ताम्रपत्र गौड़जातिके ब्राह्मण भद्न द्वारा छिले गये थे। इनमें अर्जुनवर्मीका खिताब महाराज लिखा है और वंशावली इस प्रकार दी गई है:—भोज. उद्यादित्य, नरवर्मा, यशोवमी, अजयवर्मा, विनध्यवर्मी, सुभटवर्मी और अर्जुनवर्मा । इसके ताम्रपत्रोंसे यह भी प्रकट होता है कि इसने युद्धमें जयसिंहको हराया था। इस लडाईका जिक पारिजातमञ्जरी नामक नाटिकामें भी है। इस नाटिकाका दूसरा नाम विजयशी और इसके कर्तीका नाम बालसरस्वती मदन है। यह मदन अर्जनवर्माका गुरु और आशाधरका शिष्य था। इस नाटिकाके पूर्वके दो अङ्कोंका पता, ई० स० १९०३ में, श्रीयत काशीनाथ लेले महाशयने लगाया थाँ। ये एक पत्थरकी शिला पर खुदे हुए हैं। यह शिला कमाल मौला मसजिदमें लगी हुई है। इस नाटिकामें लिखा है कि यह युद्ध पर्व-पर्वत (पावागढ़) कें पास हुआ था । शायद यह मालवा और गुजरातके बीचकी पहाडी होगी । यह नाटिका प्रथम ही प्रथम सरस्वतीके मन्दिरमें वसन्तोत्सव पर खेली गई थी। इसमें चौलुक्यवंशकी सर्वकला नामक रानीकी ईर्ष्याका वर्णन भी है । अर्जुनवर्मदेवके मन्त्रीका नाम नारायण था। इस नाटिकामें घारा नगरीका वर्णन इस प्रकार किया गया है:--धारामें चौरासी चौक और अनेक सुन्दर मान्दिर थे। उन्हींमें सरस्वतीका भी एक

<sup>(?)</sup> J. B. A. S., Vol. V, p. 378. (?) J. A. O. S., Vol. VII, p. 32. (\$) J. A. O. S., Vol. VII, p. 25. (\$) Parmars of Dhar and Malwa, p. 39.

मान्दिर था ( यह मान्दिर अब कमाल मौला मसजिदमें परिवर्तित हो गया है )। वहीं पर प्रथम वार यह खेल खेला गया था।

पूर्वोक्त जयसिंह गुजरातका से। लंकी जयसिंह होगा। भीमदेवसे इसने अनिहलवाड़ेका राज्य छीन लिया था। परन्तु अनुमान होता है कि कुछ समय बाद इसे हटा कर अनिहलवाड़े पर भीमने अपना अधिकार कर लिया था। वि०सं० १२८० का जयसिंहका एक ताम्रपन्न मिला है उसमें उसका नाम जयन्तसिंह लिखा है, जो जयसिंह नामका दूसरा रूप है।

प्रबन्धचिन्तामणिमें लिखा है कि भीमदेवके समयमें अर्जुनवर्माने गुजरातको बरबाद किया था। परन्तु अर्जुनवर्माके वि०सं० १२७२ तकके ताम्रपत्रोंमें इस घटनाका उल्लेख नहीं है। इससे शायद यह घटना वि०सं० १२७२ के बाद हुई होगी।

वि०सं० १२७५ का एक लेख देवपालदेवका मिला है। अतएक अर्जुनवर्माका देहान्त वि०सं० १२७२ और १२७५ के बीच किसी समय हुआ होगा। इसने अमस्हातक पर रिसक-सञ्जीवनी नामकी टीका बनाई थी, जो काव्यमालामें छप चुकी है।

# १९-देवपालदेव ।

यह अर्जुनवर्माका उत्तराधिकारी हुआ । इसके नामके साथ ये विशेषण पाये जाते हैं:—"समस्त-प्रशस्तोपेतसमधिगतपश्चमहाशब्दाळङ्कार-विराजमान"। इनसे प्रतीत होताहै कि इसका सम्बन्ध महाकुमार रुश्मी-वर्माके वंशजोंसे था, न कि अर्जुनवर्मासे । क्योंकि ये विशेषण उन्हीं महाकु-मारोंके नामोंके साथ रुगे मिरुते हैं। इससे यह भी अनुमान होता है। कि शायद अर्जुनवर्माके मृत्युसमयमें कोई पुत्र न था इसलिए उसके मृत्युके

<sup>(</sup>१) Ind. Ant., Vol. VI, p. 196.

साथ ही 'स्व' शासाकी भी समाप्ति हो गई और मारुवेके राज्यपर 'क ' शासावार्लाका अधिकार हो गया। मारुवा-राज्यके मारिक होनेके बाद देवपारुदेवने—'' परमभद्वारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर'' आदि स्वतन्त्र राजाके खिताब धारण किये थे।

उसके समयंक चार लेख मिले हैं। पहला वि० सं० १२७५ (ई०स० १२१८) का, हरसौदा प्रामको। दूसरा वि० सं० १२८६ (ई० स० १२२९) काँ। तीसरा वि० सं० १२८२ (ई० स० १२३२) काँ। ये दोनों उदयपुर (गवालियर) से मिले हैं। चौथा वि० सं० १२८२ (ई० स० १२२५) का एक ताम्रपत्र हैं। यह ताम्रपत्र हालहीं मान्याता गाँवमें मिला है। यह माहिष्मती नगरीसे दिया गया था। इस गाँवको अब महेश्वर कहते हैं। यह गाँव इन्दोर-राज्यमें है।

देवपालदेवके राज्य-समय अर्थात वि० सं० १२९२ (ई०स० १२३५)में आशाधरने त्रिषष्टिसमृति नामक ग्रन्थ समाप्त किया तथा वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) में जयतुगीदेवके राज्य-समयमें धर्मामृतकी टीकः लिखी । इससे प्रतीत हैीता है कि वि० सं० १२९२ और १३०० के बीच किसी समय देवपालदेवकी मृत्यु हुई होगी । इसी कविके बनाये जिन-यज्ञकल्प नामक पुस्तकमें ये श्लोक हैं:—

विक्रमवर्षसपंचाशीतिद्वादशशतेष्वतीतेषु । आश्विनसितान्त्यदिवसे साहसमल्लापराख्यस्य ॥ श्रीदेवपालनृपतेः प्रमारकुलशेखरस्य सौराज्ये । नलकच्छपुरे सिद्धो प्रन्थोऽयं नेमिनाथचैत्यगृहे ॥

इनसे पाया जाता है कि वि॰ सं॰ १२८५, आश्विनशुक्का पूर्णिमाके दिन, नलकच्छपुरमें, यह पुस्तक समाप्त हुई। उस समय देवपाल राजा था, जिसका दूसरा नाम साहसमझ था।

<sup>(?)</sup> Ind. Ant., Vol. XX, p. 311. (?) Ind. Ant., Vol. XX, p. 83.

<sup>(3)</sup> Ind. Ant., Vol. XX, p. 83.(3) Ep. Ind., Vol. IX, p. 103.

देवपालदेवके समयमं मालवेके आसपास मुसलमानोंके हमले होने लगे थे। हिजरी सन् ६३० (ई० स० १२३२) में दिल्लीके बादशाह शमसुद्दीन अन्तमशने गवालियर ले लिया तथा तीन वर्ष बाद मिलसा और उज्जैनपर भी उसका अधिकार हो गया। उज्जैनपर अधिकार करके अन्तमशने महाकालके मन्दिरको तोड़ डाला और वहाँसे विक्रमादित्यकी मूर्ति उठवा ले गया। परन्तु इस समय उज्जैनपर मुसलमानोंका पूरा पूरा दख्ल नहीं हुआ। मालवा और गुजरातवालोंके बीच भी यह झगड़ा बराबर चलता था। चन्द्रावतीके महामण्डलेश्वर सोमसिंहने मालवेपर हमला किया। परन्तु देवपालदेव-द्वारा वह हराया जाकर कैद कर खिया गया। यह सोमसिंह गुजरातवालोंका सामन्त था।

तारीख फरिश्तामें लिखा है कि हिजरी सन ६२९ (ई० स० १२३१= वि० सं० १२८८) में शमसुद्दीन अल्तमशने गवालियरके किलेके चारों तरफ घरा डाला। यह किला अल्तमशके पूर्वाधिकारी आरामशाहके समयमें फिर भी हिन्दू राजाओं अधिकारमें चला गया था। एक साल तक घरे रहनेके बाद वहाँका राजा देवबल (देवेपाल) रातके समय किला छोड़ कर भाग गया। उस समय उसके तीन सौसे अधिक आदमी मारे गये। गवालियरपर शमसुद्दीनका अधिकार हो गया। इस विजयके अनन्तर शमसुद्दीनने भिलसा और उज्जैनपर भी अधिकार जमाया। उज्जैनमें उसने महाकालके मन्दिरको तोड़ा। यह मन्दिर सोमनाथके मन्दिरके हैंग पर बना हुआ था। इस मन्दिरके इर्द गिर्द सो गज ऊँचा कोट था। कहते हैं, यह मन्दिर तीन वर्षमें बनकर समाप्त हुआ था। यहाँसे महाकालकी मूर्ति, प्रसिद्ध वीर विक्रमादित्यकी मूर्ति और बहुत सी पीतलकी बनी अन्य मूर्तियाँ भी अल्तमशके हाथ लगीं। उनको वह देहली ले गया। वहाँ पर वे मसिजदके द्वारपर तोड़ी गई।

तबकात-ए-नासिरीमें गवालियरके राजाका नाम मलिकदेव और

उसके पिताका नाम बासिल लिखा है तथा उसके फतह किये जानेकी तारीख हि॰ स॰ ६३० (वि॰ सं॰ १२८९, पौष) सफर महीना, तारीख २६, मङ्गलवार, लिखी है। इन बातोंसे प्रकट होता है कि यद्यपि कछवाहोंके पीछे गवालियर मुसलमानोंके हाथमें चला गया था, तथापि देवपालदेवके समयमें उस पर परमारोंहीका अधिकार था। इसमें अल्तमशको उसे घेर कर पड़ा रहना पड़ा। शमसुद्दीनके लौट जाने पर देवपाल ही मालवेका राजा बना रहा। ऐसी प्रसिद्धि है कि इन्दोरसे तीस मील उत्तर, देवपालपुरमें देवपालने एक बहुत बड़ा नालाब बनवाया था।

इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र जयसिंह ( जेतुगी ) देव हुवा । २०-जयसिंहदेव ( दूसरा ) ।

यह अपने पिता देवपालदेवका उत्तराधिकारी हुआ। इसको जेतु-गीदेव भी कहते थे। जयन्तसिंह, जयसिंह, जैत्रसिंह और जेतुगी ये सब जयसिंहके ही कपान्तर हैं। यद्यपि इस राजाका विशेष वृत्तान्त नहीं मिलता तथापि इसमें सन्देह नहीं कि मुसलमानोंके द्वावके कारण इसका राज्य निर्वल रहा होगा। वि० सं० १३१२ (ई० स० १२५५) का इसका एक शिलालेख राहतगढ़में मिला है। इसिके समयमें, वि०सं० १३०० में आशाधरने धर्मामृतकी टीका समाप्त की।

# २१-जयवर्मा (दूसरा)।

यह जयसिंहका छोटा भाई था। वि० सं० १३१३ के लगभग यह राज्यासनपर बैठा । वि० सं० १३१४ (ई० स० १२५७) का एक लेख-खण्ड मोरी गाँवमें मिला हैं। यह गाँव इन्दोर-राज्यके भानपुरा जिलेमें है। इसमें लिखा है कि माधवदी प्रतिपदाके दिन जयवर्मा द्वारा

<sup>(?)</sup> Ind. Ant. Vol. XX, P. 84. (?) Parmars of Dhar and Malwa, p. 40.

ये दान दिये गये। परन्तु लेख खण्डित है। इससे क्या क्या दिया गया, इसका पता नहीं चलता। वि० सं० १२१७ (ई० स० १२६०) का, इसी राजाका, एक और भी ताम्रपत्र मान्धाता गाँवमें मिला हैं। यह मण्डपदुर्गसे दिया गया था। इस पर परमारोंकी मुहर-स्वरूप गरुड और सर्पका चिह्न मौजूद है। यह दान अमरेश्वर-क्षेत्रमें (कपिला और नर्मदाके सङ्गम पर स्नान करके) दिया गया था। उस समय इस राजाका मन्त्री मालाधर था।

## ं २२-जयसिंहदेव ( तीसरा ) ।

यह जयवर्माका उत्तराधिकारी हुआ। वि० सं० १३२६ (ई० स० १२६९) का इसका एक लेख पथारी गाँवमें मिला हैं। परन्तु इसमें इसकी वंशावली नहीं है। विशालदेवके एक लेखमें लिखा है कि उसने धारापर चढ़ाई की और उसे लूटा। यह विशालदेव अनिहलवाहे-का बचेल राजा था। परन्तु इसमें मालवेके राजाका नाम नहीं लिखा। यह चढ़ाई इसी जयसिंहदेवके समयमें हुई या इसके उत्तराधिकारियोंके समयमें, यह बात निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकते। ऐसा कहते हैं कि गुजरातके कवि व्यास गणपातिने धाराके इस विजयपर एक काव्य लिखा था।

# २३-भोजदेव ( दूसरा )।

हम्मीर-महाकाव्यके अनुसार यह जयसिंहका उत्तराधिकारी हुआ। ई॰ स॰ ११९२ में दिल्लीका राजा पृथ्वीराज मारा गया। उसी साल अजमेर भी मुसलमानोंके हाथमें चला गया। मुसलमानोंने अजमेरमें अपनी तरफसे पृथ्वीराजके पुत्रको अधिष्टित किया। परन्तु बहुतसे

<sup>(3)</sup> Ep. Ind., Vol. IX, p. 117. (2) K. N. I.,232. (3) Ind., Ant., Vol. VI, p. 191. (9) K. N. I., 233.

चहुवानींने मुसलमानोंकी अधीनताको अनुचिंत समझा । इससे वे पृथ्विराजके पोत गोविन्दराजकी अध्यक्षतामें रणधंमोर चले गये । ई० स० १३०१ में उसे भी मुसलमानोंने छीन लिया । तारीख-ए-फीरो-जशाहीके लेखानुसार हम्मीरको, जो उस समय रणधंमोरका स्वामी था, अलाउद्दीन खिलजीने मार डाला । ऐसा भी कहा जाता है कि मालवेके राजाको चहुवान वाग्मटको मारनेकी अनुमित दी गई थी । परन्तु वाग्मट बचकर निकल गया । यद्यपि यह स्पष्टतया नहीं कह सकते कि उस समय मालवेका राजा कौन था, तथापि वह राजा जयसिंह ( तृतीय ) हो तो आश्चर्य नहीं । इसका बदला लेनेको ही शायद, कुछ वर्ष वाद, हम्मीरने मालवेपर चढ़ाई की होगी।

हम्मीर चहुवान वाग्मटका पोता था। वि० स० १२३९ (ई० स० १२८२) में यह राज्यपर बैठा । इसने अनेक हमले किये। इसके द्वारा धारापर किये गये हमलेका वर्णन कविने इस प्रकार किया है:—"उस समय वहाँपर कवियोंका आश्रयदाता भोज (दूसरा) राज्य करता था । उसको जीतकर हम्मीर उज्जेनकी तरफ चला। वहाँ पहुँचकर उसने महाकालके दर्शन किये। फिर वहाँसे वह चित्रकूट (चित्तौड़) की तरफ रवाना हुआ। फिर आबूकी तरफ जाते हुए मेदपाट (मेवाड़) को उसने बरबाद किया। यद्यपि वह वेदानुयायी था, तथापि आबूपर पहुँचकर उसने पहाड़ीपर प्रतिष्ठित जैनमान्दिरके दर्शन किये। ऋषभदेव और वस्तुपालके मन्दिरांकी सुन्दरताको देख कर उसके चित्तमें बड़ा आश्र्य हुआ। उसने अचलेश्वर महादेवके भी दर्शन किये। तदनन्तर आबूके परमार-राजाको अपने अधीन करके वहाँसे हम्मीर वर्धमानपुरकी तरफ चला। वहाँ पहुँचकर उसने उस नगरको लूटा।"

हम्भीरका समय ई० स० १२८३ और १३०० के बिच पड़ता है। उस समय माठवेका राजा भोज (दूसरा) था, ऐसा हम्मीर महाकाव्यके नवें सर्गके इन श्लोकोंसे प्रतीत होता है। देखिए:—

> ततो मण्डलकृदुर्गात्करमादाय सत्त्वरम् । ययो धारां धरासारां वारां राशिमहोजसां ॥ १७ ॥ परमारान्वयंत्रीढो भोजो भोज इवापरः । तत्राम्भोजमिवानेन राज्ञा म्लानिमनीयत ॥ १८ ॥

अर्थात्—वह प्रतापका समुद्र ( हम्मीर ) मण्डलकर किलेसे कर लेकर धाराकी तरफ चला। वहाँ पहुँचकर उसने परमार-राजा भोजको, जो कि प्राचीन प्रसिद्ध भोजके समान था, कमलकी तरहसे मुरझा दिया।

अबदुलाशाह चङ्गालकी कब जो धारामें है उसके लेसका उल्लें हम पूर्व ही कर चुके हैं। उसमें उस फकीरकी करामतोंके प्रभावसे भोजका मुसलमानी धर्म अङ्गीकार करना लिखा है। यही कथा गुलदस्ते अब नामकी उर्दूकी एक छोटीसी पुस्तकमें भी लिखी है। परन्तु इस बातका प्रथम मोजके समयमें होना तो दुस्सम्मव ही नहीं, बिल्कुल असम्भव ही है। क्योंकि उस समय मालवेमें मुसलमानोंका कुछ भी दौर-दौरा न था, जिनके भयसे भोज जैसा विद्वान और प्रतापी राजा भी मुसलमान हो जाता। अब रहा दितीय भोज। सो सिवा शाह-चङ्गालके लेख और गुलदस्ते अबके किसी और फारसी तवारीसमें उसका मुसलमान होना नहीं लिखा। हिजरी ८५९ (ई० स० १४५६) का लिखा हुआ—होनेसे शाह-चङ्गालका लेख भी दूसरे भोजके समयसे ढेढ़ सो वर्ष बादका है। अतः, सम्भव है, कबकी महिमा बढ़ानेको किसीने यह कल्पित लेख पीछेसे लगा दिया होगा।

( १ ) J. B. R. A. S., Vol. XXI, p. 352.

बधेलों के एक लेखमें लिखा है कि अनिहलवाड़ा के सारङ्गदेवने यादव-राजा और मालवेके राजाको एक साथ हराया । उस समय यादवराजा रामचन्द्र थो ।

## २४ जयसिंहदेव (चतुर्थ)।

यह भोज द्वितीयका उत्तराधिकारी हुआ। वि० सं० १२६६ (ई० स० १२०९), श्रावण वदी द्वादशीका एक लेख जयसिंह देवका मिला हैं। सम्भवतः वह इसी राजाका होगा। इस लेखके विषयमें डाक्टर कीलहार्नका अनुमान है कि वह देवपालदेवके पुत्र जयसिंहका नहीं, किन्तु वहाँके इसी नामके किसी दूसरे राजाका होगा। क्योंकि इस लेखको देवपालके पुत्रका माननेसे जयसिंहका राज्य-काल ६६ वर्षसे भी अधिक मानना पड़ेगा। परन्तु अब उसके पूर्वज जयवर्माके लेखके मिल जानेसे यह लेख जयसिंह चतुर्थका मान लें तो इस तरहका एतराज करनेके लिए जगह न रहेगी। यह लेख उदयपुर (ग्वालियर) में मिला है।

मालवेके परमार-राजाओंमें यह अन्तिम राजा था। इसके समयसे मालवेपर मुसलमानोंका दखल हो गया तथा उनकी अधीनतामें बहुतसे छोटे छोटे अन्य राज्य बन गये। उनमेंसे कोक नामक भी एक राजा मालवेका था। तारीख-ए-फरिश्तामें लिखा है:—हिजरी सन् ७०४ (ई० स० १३०५) में चालीस हजार सवार और एक लाख पैदल फौज लेकर कोकने ऐनुलमुल्कका सामना किया। शायद यह राजा परमार ही हो। उज्जैन, माण्डू, धार और चन्देरीपर ऐनुलमुल्कने अधि-कार कर लिया था। उस समयसे मालवेपर मुसलमानोंकी प्रभुता बढ़ती ही मई।

<sup>(?)</sup> Ep. Ind., Vol. I, p. 271. (?) Ind. Ant., Vol. XX, P. 84.

वि० सं० १४९६ ( ई० स० १४३९ ) के गुहिलांक लेखमें लिखा है कि मालवेका राजा गोगादेव लक्ष्मणिसंह द्वारा हराया गया थां। मिराते सिकन्दरीमें लिखा है कि हि० स० ७९९ (ई० स०१३९७=वि० सं०१४५४) के लगभग यह सबर मिली कि माण्डूका हिन्दू-राजा मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर गुजरातक बादशाह ज़फ़रखाँ (मुजफ्फर, पहले) ने माण्डू पर चढ़ाई की। उस समय वहाँका राजा अपने मजबूत किलेमें जा घुसा। एक वर्ष और कुछ महिने वह जफ़रखाँ द्वारा घिरा रहा। अन्तमें उसने मुसलमानों पर अत्याचार न करने और कर देनेकी प्रतिज्ञायें करके अपना पीछा छुड़ाया। जफ़रखाँ वहाँसे अजमेर चला गया।

तबकाते अकवरी और फ्रिश्तामें माण्ड्के स्थान पर माण्डलगढ़ लिखा है। उक्त संवतके पूर्व ही मालवे पर मुसलमानोंका अधिकार हो गया था। इसलिए मिराते सिकन्द्रीके लेख पर विश्वास नहीं किया जा सकता। राजपूतानेके प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्रीमान् मुन्शी देविश्रसादजीका अनुमान है कि यह माण्डू शब्द मण्डोरकी जगह लिख दिया गया है।

शमसुद्दीन अल्तमशके पीछे हि॰ स॰ ६९० (ई॰ स॰ १२९१=वि॰ सं॰ १३४८) में जलालुद्दीन भीरोजशाह सिलर्जीने उज्जैन पर दसल कर लिया। उसने अनेक मन्दिर तोड़ डाले। इसके दो वर्ष बाद, वि॰ सं १३५० में, फिर उसने मालवे पर हमला किया और उसे लूटा; तथा उसके भतींजे अलाउद्दीनने मिलसाको फतह करके मालवेके पूर्वी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया।

मिराते सिकन्दरीसे ज्ञात होता है कि हि॰ स॰ ७४४ (ई॰ स॰ १३४४=वि॰ सं॰ १४०१) के लगभग मुहम्मद तुगृलक्ने मालयेका सारा इलाका अजीज हिमारके सुपुर्द किया। इसी हिमारको उसने धाराका

<sup>(</sup>१) Bhavanagar Insep., 114. (२) Builoy's Gujrat, p. 43.

अधम अधिकारी बनाया था। इससे अनुमान होता है कि मुहम्मद तुम-लकने ही मालवेके परमार-राज्यकी समाप्ति की।

ययपि फीरोजशाह तुगलकके समय तक मालवेके सूबेदार दिल्लिके अधीन रहे, तथापि उसके पुत्र नासिस्हीन महमूदशाहके समयमें दिला-बरखाँ गोरी स्वतन्त्र हो गया । इस दिलावरखाँको नासिस्हीनने हि॰ स० ७९३ (वि० सं० १४४८) में मालवेका सुबेदार नियत किया था।

हि• स० ८०१ (वि॰ सं० १४५६) में, जिस समय तैमूरके भयसे नासिस्हीन दिल्लीसे भागा और दिलावरसाँके पास धारामें आ रहा, उस समय दिलावरने नासिस्हीनकी बहुत खातिरदारी की। इस बातसे नाराज होकर दिलावरसाँका पुत्र होशङ्ग माण्डू चला गया। वहाँके दृढ़ दुर्गकी उसने मरम्मत कराई। उसी समयसे मालवेकी राजधानी माण्डू हुई।

मालवे पर मुसलमानोंका अधिकार हो जानेपर परमार राजा जय-सिंहके वंशज जगनेर, रणथंभोर आदिमें होते हुए मेबाड़ चले गये। वहाँ पर उनको जागीरमं बीजोल्याका इलाका मिला। ये बीजोल्यावाले धाराके परमार-वंशमें पाटवी माने जाते हैं।

इस समय मालवेमें राजगढ़ और नरसिंहगढ़, ये दो राज्य परमारी-के हैं। उनके यहाँकी पहलेकी तहरीरोंसे पाया जाता है कि वे अपने-को उदयादित्यके छोटे पुत्रोंकी सन्तान मानते हैं और बीजोल्या-वालोंको अपने वंशके पाटवी समझते हैं। यद्यपि बुन्देलखण्डमें छतरपुर-के तथा मालवेमें धार और देवासके राजा भी परमार हैं, तथापि अब उनका सम्बन्ध मरहटोंसे हो गया है।

#### सारांश ।

मालवेके परमार-वंशमें कोई साढ़े चार या पाँच सो वर्ष तक राज्य रहा।

उस वंशकी चौबीसवीं पीढ़ीमें उनका राज्य मुसलमानोंने छीन लिया । इस वंशमें मुझ और मोज (प्रथम) ये दो राजा बड़े प्रतापी, विख्यात और विद्यानुरागी हुए। उनके बनवाये हुए अनेक स्थानोंके सँडहर अबतक उनके नामकी मुहरको छातीपर धारण किये संसारमें अपने बनवाने-वालोंका यश फैला रहे हैं। धारा, माण्डू और उदयपुर (गवालियर) में परमारों द्वारा बनवाये गये मन्दिर आदिक उक्त वंशकी प्रसिद्ध यादगार हैं।

परमारोंकी उन्नतिके समयमें उनका राज्य मिलसासे गुजरातकी सरहद तक और मन्दसीरके उत्तरसे दक्षिणमें तापती तक था। इस राज्योम मण्डलेश्वर, पट्टिकेल आदिक कई अधिकारी होते थे। राजाको राज-कार्यमें सलाह देनेवाला एक सान्धि-विग्रहिक (Minister of Peace and War) होता था। यह पद ब्राह्मणोहीको मिलता था।

सिन्धुराजके समय तक उज्जैन ही राजधानी थी। परन्तु पीछेसे भोजने धारा नगरीको राजधानी बनाया। इसी कार्रण भोजका खिताब धारेश्वर हुआ। उसका दूसरा खिताब माठवचक्रवर्ती भी था। परमारोंका मामूळी खिताब—" परमभद्वारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर" छिखा मिठता है।

इस वंशके राजा शैव थे। परन्तु विद्वान होनेके कारण जैन आदिक अन्य धम्मौंसे भी उन्हें देव न था। बहुधा वे जैन विद्वानोंके शास्त्रार्थः सुना करते थे।

परमारोंकी मुहरमें गरुड़ और सर्पका चिह्न रहता था।

परमारोंके अनेक ताम्रपत्र मिले हैं। उनसे इनकी दानशीलताका पताः चलता है। भविष्यमें और भी दानपत्रों आदिके मिलनेकी आशाः है।

<sup>(?)</sup> Ep.Ind., Vol III.

# पड़ोसी राज्य।

अब हम उस समयके मालवेके निकटवर्ती उन राज्योंका भी संक्षिप्त वर्णन करते हैं जिनसे परमारोंका घनिष्ठ सम्बन्ध था। वे राज्य ये थे:— गुजरातके चौलुक्यों और बचेलोंका राज्य, दाक्षिणके चौलुक्योंका राज्य, चेदिवालों और चन्देलोंका राज्य।

### गुजरात।

अठारहवीं सदीके मध्यमें वल्लभी-राज्यका अन्त हो गया । उसके उपरान्त चावड़ा-वंश उन्नत हुआ । उसने अणिहिल्लपाटण ( अनिहल-वाड़ा ) नामक नगर बसाया । कोई दो सौ वर्षों तक वहाँ पर उसका राज्य रहा । ई० स० ९४१ में चौलुक्य (सोलङ्की ) मूल्रराजने चाव-डोंसे गुजरात छीन लिया । उस समयसे ई० स० १२३५ तक, गुजरातमं, मूल्रराजके वंशजोंका राज्य रहा । परन्तु ई० स० १२३५ में धौलकाके बंधलोंने उनको निकाल कर वहाँ पर अपना राज्य-स्थापन कर दिया । ई० स० १२९६ में मुसलमानोंके द्वारा वे भी वहाँसे हटाये गये । गुजरात वालोंके और परमारोंके बीच बराबर झगड़ा रहता था ।

दक्षिणके चौलुक्य।

ई० स० ७५३ से ९७३ तक, दक्षिणमं, मान्यखेटके राष्ट्रकूटोंका बड़ा ही प्रबल राज्य रहा। इनका राज्य होनेके पूर्व वहाँके चौलुक्य भी बड़े प्रतापी थे। उस समय उन्होंने कन्नौजके राजा हर्षवर्धनको भी हरा दिया था। परन्तु, अन्तमं, इस राष्ट्रकूटवंशके चौथे राजा दान्तिदुग द्वारा वे हराये गये। ऐसा भी कहा जाता है कि दान्तिदुर्गने माळवा-विजय करके उज्जैनमें बहुतसा दान दिया था। उसके पुत्र कृष्णके समयमें राष्ट्रकूटोंका बल और भी बढ़ गया था। कृष्णने इलोरा पर कैलास

<sup>( ? )</sup> A. S. W. I., No. 10, p. 92.

नामक मन्दिर बनवाया। यह मन्दिर पर्वतमें ही खोदकर बनाया गया है। इनके वंशमें आठवाँ राजा गोविन्द ( द्वितीय ) हुआ। उसके समयमें इनका राज्य मालवेकी सीमा तक पहुँच गया था। लाट देश ( भड़ोंच ) को जीत कर वहाँका राज्य गोविन्दने अपने भाई इन्द्रकी दे दिया। इन्द्रसे इस वंशकी एक नई शासा चली।

इसी राष्ट्रकूट-वंशके ग्यारहवें राजा अमोघवर्षने मान्यखेट बसाया था। इस वंशके अठारहवें राजा खोडिंगको माठवें के राजा सीयक (हर्ष) ने और उन्नीसवें कर्कदेवको चौठुक्य तैछप (दूसरे) ने हराया था। इसी तैछपसे कल्याणके पश्चिमी चौठुक्योंकी शाखा चली। इस शाखाका राज्य ई० स० ११८३ तक रहा। मुझको भी इसी तेछपने मारा था। इस शाखाके छठे राजा सोमेश्वर (दूसरे) के सामनेसे मोजको भागना पड़ा था। इसी शाखाके सातवें राजा विक्रमा-दित्यने माठवें के परमारोंको सहायता दी थी।

# पिछले यादव राजा।

बारहवीं सदीमें, दक्षिणमें, देविगिरि (दौलताबाद) के यादवींका प्रताप प्रवल हुआ। इस शासाने प्राय: ई० स० ११८७ से १३१८ तक राज्य किया। जिस समय सुभट वर्माने गुजरात पर चढ़ाई की उस समय सिंघन भी उसके साथ था। इस वंशका अन्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र, मोज (द्वितीय) का मित्र था।

## चेदिके राजा।

हैहय-वंशियोंका राज्य त्रिपुरीमें था। उसे अब तेवर कहते हैं। यह नगर जबलपुरके पास है। नवीँ सदीमें कोकछ (प्रथम) से यह वंश चला। इनके और परमारोंके बीच बहुधा लड़ाई रहा करती थी। माल-वेके राजा मुक्जने इस वंशके दसवें राजा युवराजको और भोज (प्रथम) ने बारहवं राजा गाङ्गेयदेवको हराया था। गाङ्गेयदेवके पुत्र कर्णने भोजसे सुवर्णकी एक पालकी प्राप्त की थी। अन्तमें गुजरातके भीमदेव (प्रथम) से मिल कर उसने भोजपर चढ़ाई की। उस समय ज्वरसे भोजकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ वर्ष बाद भोजके कुटुम्बी उदयादित्यने उसे हराया। इसी वंशके पन्द्रहवें राजा गयकर्णदेवने उदयादित्यकी पोती आल्हणदेवीसे विवाह किया था।

## चन्देल-राज्य।

नवीँ सदीमें जेजाहुती (बुन्देलखण्ड) के चन्देलोंका प्रताप बढ़ा । परन्तु परमारोका इनके साथ बहुत कम सम्बन्ध रहा है।

कहा जाता है कि भोज (प्रथम), चन्देल विद्याधरसे हरता था तथा चन्देल यज्ञोवर्मा मालवेवालोंके लिए यमस्वरूप था । धङ्गदेवके समयमें चन्देलराज्य मालवेकी सीमातक पहुँच गया था।

#### अन्य राज्य।

परमार्शिसे सम्बन्ध स्थानेवाले अन्य राज्योंमें एक तो काइमीर है। वहाँपर राजा भोज (प्रथम) ने पापसूदन तीर्थ बनवाया था। उसीका जल वह काँचके वड़ोंमें भरकर मँगवाता था। दूसरा शाकम्भरी (साँभर) के चहुआनोंका राज्य है। कहा जाता है कि भोजने चहुआन वीर्य-रामको मारा था।

<sup>(</sup>१) Ep. Ind, Vol. I, r. 121, 217; II, p, 232. (२) Ep. Ind., Vol. II, p. 116.

# वागड़के परमार ।

## १-डम्बरासिंह।

मालवेके परमार राजा वाकपितराज (प्रथम ) के दो पुत्र हुए— बैरिसिंह (दूसरा ), और डम्बरिसंह । जेष्ठ पुत्र वैरिसिंह अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ और छोटे पुत्र डम्बरिसंहको वागड़का इलाका जागीरमें मिला । इस इलाकेमें डूँगरपुर और बाँसवाड़ेका कुछ हिस्सा कामिल था ।

## २-कङ्कदेव।

यह डम्बरसिंहका वंशज था। वि० सं० १०२९ (ई० स० ९७२)
के करीब माठवेके परमार-राजा सीयक, दूसरे (श्रीहर्ष) के और
कर्णाटकके राठौड़ खोहिगदेवके बीच युद्ध हुआ था। उस युद्धमें कङ्कदेवने नर्मदाके तट पर खोहिगदेवकी सेनाको परास्त किया था।
उसी युद्धमें, हार्थीपर बैठ कर ठड़ता हुआ, यह मारा भी गया था।

#### ३-चण्डप।

यह कङ्कदेवका पुत्र था। उसीके पीछे यह गद्दी पर बैठा।

#### ४-सत्यराज।

यह चण्डपका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

### ५-मण्डनदेव ।

यह सत्यराजका पुत्र था और उसके मरने पर उसकी जागीरका मालिक हुआ । इसका दूसरा नाम मण्डलीक था ।

### ६-चामुण्डराज।

्यह मण्डनका पुत्र था। उसीके पीछे उसका उत्तराधिकारी हुआ। १७४ ऐसा िल्ला मिलता है कि इसने सिन्धुराजको परास्त किया था। यह सिन्धुराज कहाँका राजा था, यह पूरी तौरसे ज्ञात नहीं। या तो इससे सिन्धुदेशके राजासे तात्पर्य होगा या इसी नामवाले किसी दूसरे राजासे। यह भी लिखा है कि इसने कन्हके सेनापितको मारा। यह कन्ह (कृष्ण) कहाँका राजा था, यह भी निश्चयपूर्वक ज्ञात नहीं। अपने पिताके नामसे चामुण्डराजने अर्थूणामें मण्डनेश्वरका मन्दिर बनवाया था। उसके साथ एक मठ भी था।

इसके समयके दो लेख अर्थूणामें मिले हैं। पहला वि० सं० ११३६ (ई० स० १०७९) का और दूसरा वि० सं० ११५७ (ई० स० ११००) का है। वि० सं० ११३६ के लेखमें डम्बरसिंहको वैरि-सिंहका छोटा भाई लिखा है तथा डम्बरसिंहसे चण्डप तककी वंशावली दी गई है।

### ७-विजयराज।

यह चामुण्डराजका पुत्र था। उसीके पीछे यह गद्दीपर हेटा। इसके सान्धिविम्रिक (Minister of Peace and War) का नाम वामन था। यह वामन बालभ-वंशी कायस्थ था। इसके पिताका नाम राज्य-पाल था। वि० सं० ११६६ (ई० स० ११०९) का, चामुण्डराजके समयका, एक लेख अर्थूणामें मिला है।

इन परमारोंकी राजधानी अर्थूणा ( उच्छूणक ) नगर था। यथिप परमारोंके समयमें यह नगर बहुत उन्नति पर था, तथापि इस समय वहाँ पर केवल एक गाँव मात्र आबाद हैं। पर उसके पास ही सैकड़ों भग्नाव-रोष मान्दिर और घर आदिकोंके खण्डहर खड़े हैं। अर्थूणाके पासके प्रदे-राका प्राचीन शोध न होनेसे विजयराजके बादका इतिहास नहीं मिलता।

<sup>(?)</sup> Ind. Ant., Vol. XXII. P. 80.

अर्थुणाके परमार मालवेके परमारोंकी अधीनतामें थे। सम्भवतः सौंध-के परमार अर्थुणावालोंके वंशज होंगे। क्योंकि सौंथके इलाकेका कुछ हिस्सा अर्थुणावालोंके राज्यमें था। सौंथवाले अपनेको आवृके परमारी-के वंशज मानते हैं। उनका कथन है कि आवृके निकटकी चन्द्रावती नगरीसे आकर अपने नामसे राजा जालिमसिंहने जालोद नगर बसाया और स्वयं वहाँ रहने लगा। यह नगर गुज्रुशतके ईशान कोणमें था। बादको वहाँसे चलकर इनके वंशजोंने सौंथ गाँव आबाद किया। सौंथवालोंका न तो विशेष इतिहास ही मिलता है और न उनके पूर्व-जोंकी वंशावली ही। इससे उनके कथन पर पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। परन्तु पास ही अर्थुणाके परमारोंका राज्य रहनेसे, सम्भव हे, सौंथवाले उन्हींके वंशज हों। इनका वंश-वृक्ष भी मालवेके परमारोंके वंश-वृक्षके साथ दिया जा चुका है।

## परमार-वंशकी उत्पत्ति

इस वंशकी उत्पत्तिके विषयमें अनेक मत हैं। राजा शिवप्रसाद अपने इतिहास तिमिर-नाशक नामक पुस्तकके प्रथम भागमें लिखते हैं कि " जब विधामियोंका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब ब्राह्मणोंने अर्बुद्गिरि ( आजू) पर यज्ञ किया, और मन्त्रबळसे अग्निकुण्डमेंसे क्षत्रियोंके चार नये वंश उत्पन्न किये। परमार, सोलंकी, चौहान और पड़िहार।"

अबुरु फजरुने अपनी आईने अकबरीमें लिखा है कि जब नास्ति-कोंका उपद्रव बहुत बढ़ गया तब आबूपहाड़पर ब्राह्मणोंने अपने अग्नि-कुण्डसे परमार, सोलंकी, चौहान और पड़िहार नामके चार बंश् उत्पन्न किये।

पत्रगुप्त (परिमल ) ने अपने नवसाहसाङ्कचरितके ग्यारहवें सर्गमं इनकी उत्पत्तिका वर्णन इस प्रकार किया है:—

### अर्बुदाचल-वर्णनम् ।

ब्रह्माण्डमण्डपस्तम्भः श्रीमानस्त्यर्बुदो गिरिः । उपोक्ष्मंभिका यस्य सरितः सालभक्तिकाः ॥ ४९ ॥

#### वसिष्ठाश्रमवर्णनम् ।

अतिस्वाधीननीवार-फल-मूंल-समित्कुशम् । मुनिस्तपोवनं चके तत्रेश्वाकुपुरोहितः ॥ ६४ ॥ हता तस्यैकदा धेनुः कामसूर्गाधिसूनुना । कार्तवीर्योर्जुनेनेव जमदमेरनीयत ॥ ६५ ॥ स्थूलाश्रुधारासन्तानस्नापितस्तनवस्कला । अमर्षपावकस्याभूद्रतुर्स्सिमदहन्धती ॥ ६६ ॥

भ्याथविदामाद्यस्समन्त्रामाहुति ददौ । विकसद्विकटज्वालाजटिले जातवेदसि ॥ ६७ ॥ ततः क्षणात्सकोदण्डः किरीटीकान्ननाङ्गदः । उज्जगामाप्रितः कोऽपि सहेमकवचः पुमान् ॥ ६८ ॥

### परमार-वंश-वर्णनम् ।

परमार इतिप्रापत्स मुनेनीम चार्थवत् । मीलितान्यनृपच्छत्रमातपत्रं च भूतले ॥ ७१ ॥

अर्थात्-विश्वामित्रने जिस समय आव्पहाड़पर वसिष्ठके आश्रमसे गाय चुरा ली, उस समय कुद्ध हुए वसिष्ठने अपने मन्त्रबलसे अग्निकुण्डमेंसे एक पुरुष उत्पन्न किया। इसने वसिष्ठके शत्रुओंका नाश कर डाला। इससे प्रसन्न होकर वसिष्ठने इसका नाम परमार रक्सा। संस्कृतमें 'पर' शत्रुको और 'मार' मारनेवालेको कहते हैं।

इस वंशके लेखोंमें भी इनकी उत्पत्ति इसी प्रकारसे लिखी है। विक्रम संवत् १३४४ का एक लेख पाटनारायणके मन्दिरसे मिला है । उसमें इस वंशकी उत्पत्तिके विषयमें निम्नलिखित श्लोक लिखे हैं:—

जयतु निखिलतीर्थैः सेन्यमानः संमतात् ।
मुनिम्रस्परपत्नीसंयुतैरर्जुदादिः ॥
विलसदनलगर्भोदद्धतं श्रीवशिष्टः ।
कमपि सुभटमेकं सृष्टवान्यत्र मंत्रैः ॥ ३ ॥
आनीतधेन्वे परानिजेथेन मुनिः स्वगोत्रं परमारजाति ।
तस्मै ददाबुद्धतमूरिभाग्यं तं धौमराजं च चकार नाम्रा ॥ ४ ॥

अर्थात्-आबूपर्वतपर वशिष्ठने अपने मन्त्रवल द्वारा अग्रिकुण्डसे एक वीरको उत्पन्न किया। जब वह शत्रुओंको मारकर वशिष्ठकी गायको

<sup>(</sup>१) यह लेख हमने इण्डियन ऐण्डिकेरी (Vol. XLV, Part DLXIX, May 1916) में छपवाया है।

ैं आया **सब** मुनिने प्रसन्न होकर उसकी जातिका नाम परमार और उसका नाम धौमराज रक्खा।

आबूपरके अचलेश्वरके मन्दिरमें एक लेख लगा है। यह अभीतक छपा नहीं है। इसमें लिखा है:—

> तत्राथ मैत्रावरणस्य जुञ्हतश्रण्डेभिकुंडात्पुरुषः पुराभवत् । मत्वा मुनीन्द्रः परमारणक्षमं स न्याहरत्तं परमारसंज्ञया ॥ ११॥

अर्थात्-यज्ञ करते हुए वसिष्ठके अग्निकुण्डसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ । उसको पर अर्थात् शत्रुओंके मारनेमें समर्थ देखकर काषिने उसका नाम परमार रख दिया ।

उपर्युक्त विषय और विश्वामित्रकी लड़ाईका वर्णन वाल्मीकि रामा-यणमें भी है। परन्तु उसमें अभिकुण्डसे उत्पन्न होनेके स्थानपर निन्दिनी गौद्वारा मनुष्योंका उत्पन्न होना और साथ ही उन मनुष्योंका शक-यवन-पल्हव आणि जातियोंके म्लेच्छ होना भी लिखा है।

धनपालने १०७० के करीब तिलकमऋरी बनाई थी। उसमें मी इनकी उत्पत्ति अग्निकुण्डसे ही लिखी है।

परन्तु हलायुधने अपनी पिङ्गलसूत्रवृत्तिमं एक श्लोक उद्भृत किया है-

'' ब्रह्मक्षत्रकुलीनः प्रलीनसामन्तचकनुतचरणः । सकलसुकृतैकपुंजः श्रीमान्मुज्ञक्षिरं जयति ॥ ''

इसमें ' ब्रह्मक्ष्रत्रकुलीनः ' इस पदका अर्थ विचारणीय है । शायद ब्राह्मण वित्रष्ठको युद्धके क्षतों या प्रहारोंसे बचानेवाला वंश समझकर ही इस शब्दका प्रयोग किया गया हो । अनेक विद्वानोंका मत है ।कि ये लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णकी मिश्रित सन्तान थे । अथवा ये विधमीं थे और ब्राह्मणोंने संस्कार द्वारा शुद्ध करके इनको क्षत्रिय बना लिया । तथा इसी कारणसे इनको 'ब्रह्मक्षत्रकुलीनः' लिखकर, इनकी उत्पत्तिके लिये अभिकुण्डकी कथा बनाई गई। रामायणमें भी नन्दिनसि उत्पन्न

हुए पुरुषोंका म्हेच्छ होना हिसा है। परन्तु इस विषयपर) निश्चित महर देना कठिन है।

आजकलके मालवेकी तरफके परमार अपनेको प्रसिद्ध राजा विक-मादित्यके वंशज बतलाते हैं । यह बात भी माननेमें नहीं आती ! क्योंकि यदि ऐसा होता तो मुक्त भोज आदि राजाओंके लेखोंमें और उनके समयके ग्रन्थोंमें यह बात अवश्य ही लिखी मिलती । परन्तु उनमें ऐसा नहीं है ! और तो क्या वाक्यातिराजके लेखों तक तो इनकी उत्पत्ति आदिका भी कहीं पता नहीं चलता ।

ंजबतक उपर्युक्त विषयोंके अन्य पूरे पूरे प्रमाण न मिलें तब तक इसः विषयपर पूरी तोरसे विचार करना कठिन है।

## पाल-वंश।

# जाति, और धर्म।

पालवंशके राजा सूर्यवंशी हैं। यह बात महाराजाधिराज वैयदेवके कमोलीके दानपत्रसे प्रकट होती है। उसमें लिखा है—

एतस्य दक्षिणदशे वंशे मिहिरस्य जातवान्पूर्व । विग्रहपाले २५ितः । अर्थात् विष्णुके दहने नेत्ररूप इस सूर्य-वंशमं पहले पहल विग्रहपाल राजा हुआ ।

> आगे चल कर उसीमें लिखा है— तस्योर्जस्वलपौरुषस्य नृपतः श्रीरामपाले। ऽभवर पुत्रः पालकुलाविषक्षीतिकरणः ।

इन राजाओंके नामोंके अन्तमें पाल शब्द मिलता है। यद्यपि, बङ्गाल, मगध और क्षामह्मप पर इनका प्रभुत्व था तथापि, कुछ दिनोंके लिए, इनका राज्य पूर्वोक्त देशोंके सिवा उड़ीसा मिथिला और कन्नीजके पश्चिम तक भी फेल गया था।

ं अनेक पश्चिमी शोधक विद्वान इनको मूँइहार ब्राह्मण कहते हैं। पर अब तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला । ये लोग बौद्ध धर्मावलम्बी थे। इनके राज्य-समयमें यद्यपि भारतसे बौद्धधर्मका लोग होना प्रारम्भ हो गया था तथापि इनके राज्यमें, और विशेष कर मगधमें, उसकी प्रबलता, विद्यमान थी। उस समय भी विक्रमशील और नालन्द नामक नगरोंमें इस धर्मके जगत्यसिद्ध संघाराम ( मठ ) थे। बहुत प्राचीन कालसे ही चीन, तातार, स्याम, ब्रह्मदेश आदिके बौद्ध उन मठोंमें विद्यार्जनके लिए आया करते थे। ग्यारहवीं शताब्दीमें विक्रमशील-मठका प्रसिद्ध विद्वान

<sup>1</sup> Ep. Ind., Vol. II, p. 350.

साधु दीपांकुर-श्रीज्ञान तिब्बत गया । वहाँ उसने बौद्धमतके महायान-सम्प्रदायका प्रचार किया था ।

पाठवंशी राजा, बौद्ध धर्मावलम्बी होने पर भी, ब्राह्मणोंका सम्मान किया करते थे। ब्राह्मण ही उनके मन्त्री होते थे। उनकी राजधानी औद-न्तपुरी थी। उनके समयमें शिल्प और विद्यापूर्ण उन्नति पर थी। उनके शिला-लेखों और ताम्रपत्रोंमें प्रायः राज्यवर्ष ही लिखे मिलते हैं, संवत् बहुत ही कम देखनेमें आये हैं। इसीसे उनका ठीक ठीक समय निश्चित करुना बहुत कठिन हो गया है।

ययपि तिब्बतके विख्यात बौद्ध लेखक तारानाथने और फारसीके प्रसिद्ध लेखक अबुलफज़लने इनकी वंशावलियाँ लिखी हैं तथापि उनमें सच्चे नाम बहुत ही कम हैं।

## १-द्यितविष्णु ।

यह साधारण राजा था । इसीके समयसे, इस वंशका वृत्तान्तः ज़िलता है।

#### २-वच्यर ।

यह दयितविष्णुका पुत्र था।

## ३-गोपाल (पहला)।

यह वय्यटका पुत्र था। यही इस वंशमें पहला प्रतापी राजा हुआ। स्वालिमपुरके ताम्रपैत्रमें लिखा है कि "अराजकता और अत्याचारोंको दूर करनेके लिए धर्मपालको लोगोंने स्वयं अपना स्वामी बनाया।" तारानाथने भी लिखा है कि "बङ्गाल, उड़ीसा और पूर्वकी तरफके अन्य पाँच प्रदेशोंमें बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि मनमाने राजा बन गये थे। उनको नीति-पथ पर चलानेवाला कोई बलवान राजा न था।"

<sup>(</sup>१) Ep. Ind., Vol. IV, p. 248. (१) C. S. R., Vol. XVI.

इससे भी पूर्वोक्त ताम्रपत्रमें कही हुई बात सिद्ध होती है। सम्भव है, मगधके गुप्त-वंशियोंका राज्य नष्ट होनेपर अनेक छोटे छोटे राज्य हो गये हों और उनके आपसके संघर्षसे प्रजाको बहुत कष्ट होने लगा हो, इसिसे दुःखित होकर गोपालको वहाँवालोंने अपना राजा बना लिया हो और गोपालने उन छोटे छोटे दुष्ट राजाओंका दमन करके प्रजाकी रक्षा की हो।

तारानाथके लेखसे पता लगता है कि—"गोपालने पहले पहल अपना राज्य बङ्गालमें स्थापित किया; तदनन्तर मगध (बिहार) पर अधिकार किया । इसने ४५ वर्षतक राज्य किया ।"

तवारीख़-ए-फिरिश्ता और आईन-ए-अकबरीमें इसका नाम भूपाल लिखा मिलता है। यह भी गोपालका ही पर्याय-वाची है। क्योंकि 'गो' और 'भू'दोनों ही पृथ्वीके नाम हैं। फिरिश्ता लिखता है कि इसने ५५ वर्षतक राज्य किया।

इसकी रानीका नाम देहदेवी था । वह भद्र-जातिके अथवा भद्र-देशके राजाकी कन्या थी । उसके दो पुत्र हुए—धर्मपाल और वाक्पाल ।

गोपालका एक लेखें नालन्दमें मिली हुई एक मूर्तिके नीचे खुदा हुआ है। उसमें वह ''परमभद्वारक महाराजाधिराज, परमेश्वर " लिखा हुआ है। इससे जाना जाता है कि वह स्वतन्त्र राजा था । उसके समयका एक और लेखें बुद्ध गयामें मिली हुई एक मूर्ति प्र खुदा हुआ है।

## ४-धर्मपाल।

यह गोपालका पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। पालवंशियोंमें यह बढ़ा प्रतापी हुआ। भागलपुरके ताम्रपर्तसे प्रकट होता है कि इसने

<sup>(</sup>१) J. B. A. S., Vol. 63, p. 53. (२) A. S. J., Vol. I and, III, p. 120. (३) सर ए. कनिंगहाम-कृत महाबोधि । (४) Ind. Ant. Vol. XV, p. 305, and Vol. XX, p. 187.

इन्द्रराज आदि शत्रुओंको जीत कर महोदय (कन्नौज) की राजलक्ष्मी छीन छी। फिर उसे चक्रायुधको दे दिया। इस विषयमें खालिमपुरके तामपत्रेमें छिखा है कि धर्मपालने पञ्चालकाके राज्यपर (जिसकी राज-धानी कन्नौज थी) अपना अधिकार जमा छिया था। उसकी इस विजयको मत्स्य, मद्र, कुरु, यवन, भोज, अवन्ति, गान्धार और कीर देशके राजाओंने स्वीकार किया था। परन्तु धर्मपालने यह विजित देश कन्नौजके राजाको ही लौटा दिया था।

पूर्वोक्त भागलपुरके ताम्रपत्रमें लिखा है कि इसने कन्नोजका राज्य इन्द्रराज नामक राजासे छीन लिया था। यह इन्द्रराज दक्षिण (मान्य-खेट) का राठोर राजा तीसरा इन्द्र था। इस (इन्द्रराज) ने यमुनाको पार करके कन्नोजको नष्ट किया था। गोविन्द्रराजके खम्भातके ताम्र-पत्रसे यही प्रकट होता है। सम्मवतः इसीलिए इससे राज्य छीनकर धर्मपालने कन्नोजके राजा चन्नायुधको वहाँका राजा बनाया होगा। इस राठौर राजा तीसरे इन्द्रराजके समयमें, कन्नोजका राजा पिट्टिंशर क्षितिपाल (महीपाल) था। अतएव चन्नायुध ज्ञायद उसका उपनाम (खिताब) होगा। नवसारीमें मिले हुए इन्द्रराजके ताम्रपत्रसे जाना जाता है कि उसने उपेन्द्रको जीता था। वहाँ इस 'उपेन्द्र ने नवस्ते चन्नायुधको ही तात्पर्य है; क्योंकि चन्नायुध और उपेन्द्र दोनों ही विष्णुके नाम हैं।

पूर्वोक्त क्षितिपालसे कन्नोजका अधिकार छिन गया था; परन्तु अन्तमें दूसरोंकी सहायतासे, उसने उसपर फिर अपना अधिकार कर किया था।

सञ्जराहांके लेखसे जाना जाता है कि चन्देल राजा हर्षने पिह्हार क्षितिपालको कन्नोजकी गद्दी पर बिठाया । इससे प्रतीत होता

<sup>(?)</sup> Ep. Ind, Vol. IV, p. 248.

हैं कि हर्षने भी धर्मपालकी सहायता की होगी तथा चन्देल राजा हर्षे पिड़िहार श्लितिपाल (महीपाल) और धर्मपाल ये तीनों समकालीन होंगे। यदि यह अनुमान ठीक हो तो धर्मपाल विक्रम-संवत् ९७४ के आसपास विद्यमान रहा होगा; क्योंकि महीपाल (श्लितिपाल) का एक लेखें मिला है, जिसमें इस संवत्का उल्लेख है।

ययपि जनरल किनंगहामका अनुमान है कि सन् ८२० ईसवीसे ८५० ईसवी (विक्रम-संवत् ८८७-९०५) तक धर्मपालने राज्य किया होगा। तथापि, राजेन्द्रलाल मित्र इसके राज्यशासनका काल सन् ८७५ ईसवीसे ८९५ ईसवी (विक्रम-संवत् ९३२ से ९५२) तक मानते हैं। कन्नोजकी पूर्वोक्त घटनासे यही पिछला समय ही ठीक समयका निकट-वर्ती मालम होता है।

धर्मपालकी स्त्रीका नाम रण्णा देवी था। वह राष्ट्रकूट ( राठौर ) राजा परबलकी पुत्री थी।

यद्यपि डाक्टर कीलहार्न, परबलके स्थानपर श्रीवल्लम अनुमान करके, जनरल किनंगहामके निश्चित पूर्वोक्त समयके आधारपर, वल्लमको दक्षिणका राठौर, गोविन्द तीसरा, मानते हैं और डाक्टर भाण्डारकर उसीका कृष्णराज दूसरा अनुमान करते हैं; तथापि परबलको अशुद्ध समझने और उसके स्थानपर श्रीवल्लमको शुद्ध पाठ माननेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। यह परबल शायद उसी राठौर वंशमें हो जिस वंशके राजा तुङ्गकी पुत्री भाग्यदेवीका विवाह धर्मपालके वंशज राज्यपालसे हुआ था। इसी राठौर राजा तुङ्गका एक शिला-लेख बुद्धगयामें मिला है।

धर्मपालके राज्यके बत्तीसर्वे वर्षका एक ताम्रैपत्र खालिमपुरमें मिला है। उससे प्रकट होता है कि उस समय त्रिभुवनपाल उसका युवराज और

<sup>(?)</sup> Ind. Ant., Vol. XVI, p. 174.

<sup>( ? )</sup> Ind. Ant, Vol. XXI, Mungher Plate.

<sup>(3)</sup> J. B. A. S., Vol. 63, p. 53, and Ep. Ind., Vol, p. 247.

नारायणवर्मा महासामन्ताधिपति था । इसी ताम्रपत्रसे राजा धर्मपालका वत्तीस वर्षसे अधिक राज्य करना पाया जाता है। इसके पीछेके राजा-ऑम त्रिभुवनपालका नाम नहीं मिलता । इसलिए या तो वह धर्मपालके पहले ही मर गया होगा, या वही राजासन पर बैठनेके बाद, देवपाल नामसे प्रसिद्ध हुआ होगा। यह देवपाल धर्मपालके छोटे भाई वाक्पालका लड़का था। इसके छोटे भाईका नाम जयपाल था। धर्मपालकी तरफसे उसका छोटा भाई वाक्पाल दूर दूरकी लड़ाइयोंमें सेनापति बनकर जाया करता था।

धर्मपालका मुख्य सलाहकार शाण्डिल्यगोत्रका गर्ग नामक बाह्मण थौ।

## ५-देवपाछ।

यह धर्मपालके छोटे भाई वाक्पालका ज्येष्ठ पुत्र और धर्मपालका उत्तराधिकारी था । इसके राज्यके तेतीसवें वर्षका एक ताम्रपत्र मुझरमें मिला है । उसमें इसे धर्मपालका पुत्र लिखा है । उसीमें यह भी लिखा है कि विन्ध्य-पर्वतसे काम्बोज तकके देशोंको इसने जीता था और हिमालयसे रामसेतु तकके देशों पर इसका राज्य था । उस समय इसका पुत्र राज्यपाल इसका युवराज था । परन्तु नारायणपालके समयके भाग-लपुरके एक ताम्रपत्रमें देवपालको धर्मपालका भतीजा लिखा है । इसका कारण शायद यह होगा कि देवपालको धर्मपालने गोद ले लिया होगा । क्योंकि अपने पुत्रके न होने पर अपने भाई अथवा किसी नजदीकी सम्बन्धीके पुत्रको अपने जीते जी गोद लेकर युवराज बना लेनेकी प्रथा देशी राज्योंमें अब तक प्रचलित है । गोद लिया हुआ पुत्र गोद लेनेवालेका ही पुत्र कहलाता है ।

<sup>(?)</sup> Ind. Ant., Vol. XV, p. 305. (?) Badul P. M. (?) A. R. vol. I, p. 123, and Ind. Ant., Vol. XXI, p. 254.

नारायणपाठके समयके भागलपुरके ताम्रपत्रमें देवपालके उत्तराधिकारी विम्नहपाठकों देवपालके भाई जयपालका पुत्र लिखा है। राज्यपालका नाम इनकी वंशावलीमें नहीं है। अतएव, सम्भव है, राज्यपाल जयपालका पुत्र हो; और, देवपालने उसे गोद लिया हो; एवं गद्दी पर बैठनेके समय वह विम्नहपालके नामसे प्रसिद्ध हुआ हो। आज कल भी रजवा- होंमें बहुधा गोद लिये हुए पुत्रका नाम बदले देनेकी प्रथा चली आती है। यदि यह अनुमान सत्य न हो तो यही मानना पड़ेगा कि राज्यपाल अपने पिता देवपालके पहले ही मर गया होगा। परन्तु पहले इसी प्रकार त्रिमुवनपालका हाल लिखा जा चुका है। उसमें भी ऐसी ही घटनाका उल्लेख है। इसलिए, हमारी रायमें, रजवाड़ोंकी प्रथाके अनुसार, नामका बदलना ही अधिक सम्भव है।

देवपालके समयका एक बौद्ध लेखें भी गोश्रावामें मिला है। भागल-पुरमें मिले हुए ताम्र-पत्रसे प्रकट होता है कि देवपालके समयमें उसका छोटा भाई जयपाल ही उसका सेनापित था, जिसने उत्कल और प्राग्जयोतिषके राजाओंसे युद्ध किया थीं।

देवपालका प्रधान मन्त्री उपर्युक्त गर्गका पुत्र दर्भपाणी थैं।

## ६-विग्रहपाल (पहला)।

यह देवपालके छोटे भाई जयपालका पुत्र और देवपालका उत्तरा-धिकारी था। बड़ालके स्तम्भवाले लेखेंसे प्रतीत होता है कि देवपालके मन्त्री, दर्भपाणी,के पौत्र (सोमेश्वरके पुत्र) केदारपाणीकी बुद्धिमानीसे गौड़के राजा (विग्रहपाल) ने उत्कल, हूण, द्रविड़ और गुर्जर देशोंके राजाओंका गर्व-लण्डन किया था। यद्यपि उक्त लेखमें गौडुके राजाका

<sup>(?)</sup> Ind. Ant., Vol. XVIII, p. 309. (?) Ind. Ant., Vol. XV, p. 305. (?) Ep. Ind., Vol. II, p. 161. (?) Ep. Ind., Vol. II, p. 163.

नाम नहीं दिया, तथापि यह वर्णन विग्रहपालकां ही होना चाहिए! और, इसी लेखमें जो शूरपालका नाम लिखा है वह भी विग्रहपालका ही दूसरानाम होना चाहिए । डाक्टर कीलहार्नका अनुमान है कि इस लेखमें कहे हुए गौड़के राजासे देवपालका ही तालपर्य है । परन्तु उस समय तो केदारपाणीका दादा दर्भपाणी प्रधान था । इसलिए उनका यह अनुमान ठीक नहीं प्रतीत होता ।

विमहपालकी स्त्रीका नाम लज्जा था । वह हैहयवंशकी थी ।

जनरल किनिंगहामका अनुमान है कि राज्यपाल और श्रूरपाल ये देनों देवपालके पुत्र और कमानुयायी होंगे तथा श्रूरपालके पिछे जयपालका पुत्र विग्रहपाल राजा हुआ होगा । परन्तु जितने लेख और ताम्रपत्र उक्त वंशके राजाओं के मिले हैं उनसे पूर्वीक जनरलका अनुमान सिद्ध नहीं होता।

इस्के पुत्रका नाम नारायणपाल था।

#### ७-नारायणपाल ।

यह विग्रहपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसने पूर्वोक्त केदार मिश्रके पुत्र गुरव मिश्रको बड़े सम्मानसे रक्का था। नारायणपालके भागलपुरवाले ताम्न-पत्रका दूतक भी यही गुरव मिश्र है। इस राजाके समयके दो लेखें और भी मिले हैं। उनमेंसे एक लेख इस राजाक राज्यके सातवें वर्षका है। पूर्वोक्त ताम्र-पत्र उसके राज्यके सत्रहें वर्षका है।

यद्यपि यह राजा बौद्ध था तथापि इसने बहुतसे शिवमन्दिर बनवाये और उनके निर्वाहके लिए बहुतसे गाँव भी प्रदान किये थे।

इसके पुत्रका नाम राज्यपाल था।

<sup>(?)</sup> A. S. R., Vol. XV, p. 149. (?) Inc. Ant., Vol. XV, P. 305, and J. B. A. S. Vol. 47. (?) A. S. J., Vol. III, and Ep. Ind., Vol. II, P. 161.

#### ८-राज्यपाल।

यह नारायणपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसकी स्त्री, भाग्य-देवी, राष्ट्रकृष्ट ( राठौर ) राजा तुङ्गकी कन्या थी। इससे गोपाल (दूसरा) उत्पन्न हुआ। यह राजा तुङ्ग धर्मावलोक नामसे विख्यात था। इसके पिताका नाम कीर्तिराज और दादाका नाम नन्न-गुणावलोक था। तुङ्गके समयका एक लेखें बुद्ध गयामें मिला है।

## ९-गोपाल ( दूसरा )।

यह राज्यपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसके पुत्रका नाम विमहपाल (दूसरा) था।

## १०-विग्रहपाल (दूसरा)।

यह गोपाल (दूसरे ) का पुत्र था । पिताके पीछे यही गद्दी पर बैठा। इसके पुत्रका नाम महीपाल था।

## ११-महीपाल (पहला)।

यह विग्रहपाल ( दूसरे ) का पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसके समयका ( विक्रम-संवत् १०८३) का एक शिला-लेखं सारनाथ ( बनारस ) में मिला है । उसमें लिखा है कि गौड़ ( बङ्गाल ) के राजा महीपालने स्थिरपाल और उसके छोटे भाई वसन्तपाल द्वारा काशीमें अनेक मन्दिर आदि बनवाये; धर्मराजिक (स्तूप) और धर्मचक्रका जीणोंद्धार कराया और गर्भ-मन्दिर, जिसमें बुद्धकी मूर्ति रहती है नवीन बनवाया । ये स्थिरपाल और वसन्तपाल, सम्भवतः, महीपालके छोटे पुत्र होंगे।

हम पहले ही लिख चुके हैं कि पालवंशियोंके लेखोंमें बहुधा उनके राज-वर्ष ही लिखे मिलते हैं। यही एक ऐसा लेख है जिसमें विकम-संवत् लिखा हुआ है।

<sup>(?)</sup> R. M. B. G., P. 195. (?) Ind. Ant., Vol. XIV, P. 140.

विमहपाल तीसरेके समयके आमगाछी (दिनाजपुर जिले) में मिले हुए ताम्रपत्रीसे प्रकट होता है कि "महीपालक पिताका राज्य दूसरोंने छीन लिया था। उस राज्यको महीपालने पीछिसे हस्तगत किया और अपने भुजबलसे लड़ाईके मैदानमें शत्रुओंको हरा कर उनके सिर पर अपना पैर रक्खा।"

महीपालके समयका दूसरा ताम्रपत्रे दीनाजपुरमें मिला है।

इस राजाके राज्यके पाँचवें वर्षकी लिखी हुई " अष्टसाहस्निका प्रज्ञापारिमिता" नामक एक बौद्ध पुस्तक इस समय केम्ब्रिजके विश्ववि-यालयमें है और ग्यारहवें वर्षका एक शिलालेखें बुद्धगयामें मिला है। परन्तु यह कहना कठिन है कि ये दोनों महीपाल, पहलेके, समयके हैं अथवा दुसरेके समयके। इसके पुत्रका नाम नयपाल था।

#### १२-नयपाल।

यह महीपाल ( पहले ) का पुत्र था। उसके पीछे यही राज्यका अधिकारी हुआ। इसके राज्यके चौदहवें वर्षका लिखा हुआ पश्चरक्षा नामक एक बौद्धग्रन्थ इस समय केम्त्रिज-विश्वविद्यालयमें है और पन्द्र- हवें वर्षका एक शिलालेख बुद्धग्यामें मिला है।

आचार्य-दीपाङ्कर श्रीज्ञान, जिसका दूसरा नाम अतिशा था, इसी नयपालका समकालीन था। इस आचार्यके एक शिष्यके लेखेंसे प्रकट होता है कि पश्चिमकी तरफसे राजा कर्णने मगध पर चढ़ाई की थी। यद्यपि मूलमें कर्ण्य लिखा है तथापि शुद्ध पाठ कर्ण ही उचित प्रतीत होता है; क्योंकि हैहयोंके लेखेंसे सिद्ध है कि चेदिके राजा कर्णने बङ्ग देशपर चढ़ाई की थी। नयपालके पुत्र विग्रहपाल (तीसरे) की कर्ण-

<sup>(?)</sup> Ind. Ant., Vol. XV, q. 98. (?) J. B. A. S., Vol. 61, p. 82. (?) A. S. J., Vol. III, p. 122, and Ind. Ant., Vol. IX, p. 114 & J. Bm. A. S., for 1900 ph.191-192.

पर की बाई चढ़ाईसे भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि वह चढ़ाई सम्भवतः पिताके समयका बदला लेनेहीके लिए विग्रहपालने की होगी। उस चढ़ाईके समय आचार्य-दीपाङ्कर बज्रासन (बुद्धगया अथवा बिहार) में रहता था। युद्धमें यद्यपि पहले कर्ण विजय हुआ और उसने कई नगरों पर अपना अधिकार कर लिया; तथापि, अन्तमें, उसे नयपालसे हार माननी पड़ी । उस समय उक्त आचार्यने बीचमें पड़ कर उन दोनों-में आपसमें सन्धि करवा दी । इस समयके कुछ पूर्व ही नयपालने इस आचार्यको विक्रमशीलके बौद्ध-विहारका मुख्य आचार्य बना दिया था। कुछ समयके बाद तिब्बतके राजा लहलामा येसिस होड ( Lha Lama Yeseshod ) ने इस आचार्यको तिब्बतमें ले आनेके लिये अपने प्रति-निधिको हिन्दुस्तान भेजा। परन्तु आचार्यने वहाँ जाना स्वीकार न किया । इसके कुछ ही समय बाद तिब्बतका वह राजा कैद होकर मर गया और उसके स्थान पर उसका भतीजा कानकूब ( Can-Cub ) गही पर बैठा । इसके एक वर्ष बाद कानकुबने भी नागत्सो ( Nagtso ) नामक पुरुषको पूर्वीक आचार्यको तिब्बत बुला लानेके लिए विक्रमशील नगरको भेजा । इस पुरुषने तीन वर्षतक आचार्यके पास रहकर उन्हें तिब्बत चलने पर राजी किया । जब आचार्य तिब्बतको रवाना हुए तब मार्गमें नयपाल देश पड़ा ! वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजा नयपालके नाम विमलरत्नलेखन नामक पत्र भेजा । तिब्बतमें पहुँचकर बारह वर्षी तक उन्होंने निवास किया ( एक जगह तेरह वर्ष हिसे हैं ) और सन् १०५३ ईसवीमें ( विक्रम-संवत् १११० ) में, वहीं पर, शरीर छोड़ा।

इस हिसाबसे सन १०४२ ईसवी ( विक्रम-संवत् १०९८ ) के आसपास आचार्य तिब्बतको रवाना हुए होंगे। अतएव उसी समय तक नयपालका जीवित होना सिद्ध होता है।

## १३-विग्रहपाल (तीसरा)।

यह नयपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसने डाहल ( नेदी ) के राजा कर्ण पर चढ़ाई की और विजयप्राप्ति भी की । इसालिए कर्णने अपनी पुत्रीका विवाह इससे कर दिया । यही उनके आपसमें सुलह होनेका कारण हुआ । इसके बदले विग्रहपालने भी कर्णका राज्य उसे लीटा दिया ।

इस राजाका एक ताम्रपत्रै आमगाछी गाँवमें मिला है। वह इसके राज्यके तरहवें या बारहवें वर्षका है।

इस राजाके तीन पुत्र थे—महीपाल, शूर्पाल और रामपाल। इनमेंसे बड़ा पुत्र महीपाल इसका उत्तराधिकारी हुआ।

विग्रहपालके मन्त्रीका नाम योगदेव था।।

## १४-महीपाल ( दूसरा )।

यह विग्रहपाल (तीसरे) का पुत्र था। उसके मरने पर उसके राज्यका स्वामी हुआ। यह निर्वल राजा था। इसके अन्यायसे पीड़ित होकर वारेन्द्रका कैवर्त राजा बागी हो गया। उसने पाल-राज्यका बहुत सा हिस्सा इससे छीन लिया। इस पर महीपालने कैवर्त राजा पर चढ़ाई की। परन्तु इस लड़ाईमें वह कैवर्त-राजद्वारा पकड़ा जाकर मारा गया। उसके पीछे उसका छोटा भाई शूरपाल गद्दी पर बैटी।

## १५-शूरपाल।

यह विग्रहपाल (तीसरे) का पुत्र और महीपाल (वूसरे) का छोटा भाई था। अपने बड़े भाई महीपाल (वूसरे) के मारे जाने पर उसका उत्तराधिकारी हुआ। यह राजा भी निर्बल था। इसके पीछे इसका छोटा भाई रामपाल राज्यका अधिकारी हुआँ।

<sup>(</sup>१) रामचरित। (२) Ind. Ant, Vol. XIV, p. 166.

<sup>(</sup>३) Ep. Ind., Vol. II, p. 250. (४) रामचरित।

#### १६-रामपाल।

यह शूरपालका छोटा भाई था। उसके पीछे राज्यका मालिक हुआ। यद्यपि इसके पूर्वके दोनीं राजाओं के समयमें पाल-राज्यकी बहुत कुछ अवनित हो चुकी थी—राज्यका बहुत सा भाग शत्रुओं के हाथों में जा चुका था—तथापि रामपालने उसकी दशा फिरसे सुधारी।

नेपालमें 'रामचरित' नामक एक संस्कृत-काव्य मिला है। यह काव्य रामपालके सान्धिविमहिक प्रजापित नर्न्दीके पुत्र, सन्ध्याकर नर्न्दी, ने लिखा था। इस काव्यके प्रत्येक श्लोकके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थसे रघुकुलतिलक रामचन्द्र और दूसरेसे उक्त पालवंशी राजा रामपालके चरितका ज्ञान होता है। उसमें लिखा है कि—

"गही पर बैठते ही रामपालने कैवर्त राजा भीमिदिबोक पर चढ़ाई करनेका विचार किया। रामपालका मामा राठौर मथन ( महन ) पाल-राज्यमें एक बढ़े पद पर था। उसके दो पुत्र महामण्डलेश्वर ( बढ़ सामन्त ) और एक भतीजा शिवराज महाप्रतीहार था। वह रामपालका बढ़ा ही विश्वासपात्र था। पहले वारेन्द्रमें जाकर उसने शतुकी गति-विधिका ज्ञान प्राप्त किया। फिर चढ़ाईका प्रबन्ध होने लगा। पाल-राज्यके सब सामन्त बुलवाये गये। कुछ ही समयमें वहाँ पर दण्डभुक्तिका राजा आकर उपस्थित हुआ। दण्डभुक्ति उस रियासतका नाम रहा होगा जिसका मुख्य स्थान दण्डपुर होगा और जिसे आजकल बिहार कहते हैं। इसी दण्डभुक्तिके राजाने उत्कलके राजा कर्णको हराया था। मगध ( मगधके एक हिस्से ) का राजा भीमयशा भी आया। इसके कन्नोजके सवारोंको मारा था। पीठिका राजा वीरगुण भी आ गया। इसके दक्षिणका राजा लिखा है। देवग्रामका राजा विकास, आटविक ( जङ्गलसे भर हुए ) प्रदेश और मन्दार-पर्वतका स्वामी लक्ष्मी श्रूर, तेला-

कम्प-वंशी शिखर ( यह हस्ति-युद्धमें बड़ा निपुण था ), महकर और प्रताप आदि अनेक सामन्त इकट्ठे हो गये। इनके सिवा दो बड़े योद्धा पीठिका देवरक्षित और सिन्धुराज भी आ पहुँचे। सब तैयारियाँ हो जाने पर गङ्गाको पार करके रामपाल ससैन्य वारेन्द्र-देशमें पहुँचा। वहाँ पर बड़ी वीरतासे भीमने इनका सामना किया। परन्तु अन्तमें वह हराया और केंद्र कर लिया गया। इससे उसकी बड़ी दुर्दशा हुई। केंव-तोंकी सब सेना भी नष्ट कर दी गई। "

वैद्यदेवके ताम्रपत्रमें लिखा है कि "रामपालने भीमको मार कर उसका मिथिला देश छीन लिया।" रामपालके मन्त्रीका नाम बोधिदेव था। वह पूर्वोक्त योगदेवका पुत्र थी।

रामपालके राज्यके दूसरे वर्षका एक लेख विहार ( दण्ड-बिहार ) में और वारहवें वर्षका चण्डियोंमें मिला हैं।

इसके पुत्रका नाम कुमारपाल था।

## १७-कुमारपाल । <sup>°</sup>

यह रामपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके प्रधान मन्त्रीका नाम वैद्यदेव था। यह पूर्वोक्त बोधिदेवका पुत्र था। पूर्ण स्वामिभक्त और वीर होनेके कारण यह कुमारपालका पूर्ण विश्वासपात्र भी था। वैद्यदेवने दक्षिणी वङ्गदेशके युद्धमें विजय-प्राप्ति की और अपने स्वामीके राज्यको अखण्ड बना रक्खा। इसके समयमें कामरूपके राजा तिङ्गच-देवने बगावत शुरू कर दी। इस पर कुमारपालने कामरूपका राज्य वैद्यदेवको दे दिया। तब तिङ्गचदेवको परास्त करके उसके राज्यपर वैद्यदेवने अपना कब्जा कर लिया। वैद्यदेवने प्राग्ज्योतिषमुक्ति (काम-

<sup>(?)</sup> Ep. Ind., Vol. II, p. 348-349.

<sup>(2)</sup> C. A. S., Vol. III, p, 124, and Vol. II, p. 169.

्रूप-मण्डलं) के वाड़ा इलाकेके दो गाँव श्रीधर ब्राह्मणको दिये थे। इस दानके ताम्रपत्रमें संवत् नहीं है। तथापि उसकी तिथि आदिसे बहुतोंका अनुमान है कि यह घटना सन् ११४२ ईसवी (विक्रम-संवत् ११९९) की होगी।

कुमारपालके पुत्रका नाम गोपाल ( तीसरा ) था।

## १८-गोपाल (तीसरा)।

यह कुमारपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसका विशेष वृत्तान्त नहीं मिला ।

### १९-मद्नपाल ।

यह राजपालका पुत्र और कुमारपालका छोटा भाई था। यही गोपा-उके बाद राज्यका अधिकारी हुआ। इसकी माँका नाम मदनदेवी था। इसके राज्यके आठवें वर्षका एक ताम्रपत्र मिला है, जिसमें लिखा है कि इसकी पट्टरानी चित्रमतिका देवीने महाभारतकी कथा सुनकर उसकी दक्षिणामें बटेश्वर-स्वामी नामक ब्राह्मणको पाँडूवर्धनभुक्तिके कोटिवर्ष इलाकेका एक गाँव दिया। यह भी अपने पूर्वपुरुषोंके अनुसार ही बौद्ध-धर्मानुयायी थाँ। इसके समयके पाँच शिलालेख और भी मिले हैं, जो इसके नवें राज्य-वर्षसे उन्नीसवें राज्य-वर्ष तकके हैं।

#### अन्य पालान्त नामके राजा।

मदनपाल तक ही इस वंशकी शृङ्खलानद्ध वंशावली मिलती है। इसके पीछेके राजाओंका न तो कम ही मिलता है और न पूरा हाल ही; परन्तु कुछ लेख, इन्हींके राज्यमें, पालान्त नामके राजाओंके मिले

<sup>(</sup>१) Ep. Ind., Vol. II, p. 348. (२) J. Bm. A. S. for 1900, p. 68.

हैं। उनमें एक तो महेन्द्रपालके राज्यके आठवें वर्षका रामगंधमें और दूसराँ उनीसवें वर्षका गुनिरयामें मिला है। तीसरा लेख गोविन्द्रपाल नामक राजाके राज्यके चौदहवें वर्षका, अर्थात् विक्रम-संवत् १२३२ का गयामें मिला है। ये नरेश भी पालवंशी ही होने चाहिए।

पूर्वोक्त लेखों के अतिरिक्त एक लेख गयामें नरेन्द्र यज्ञपालका भी मिला है। पर वह पालवंशी नहीं, ब्राह्मण था। वह विश्वरूपका पुत्र और शूद्रकका पौत्र था। इस विश्वरूपका दूसरा नाम विश्वादित्य भी था। यह राजा नयपालके समयमें विद्यमान था, ऐसा उसके लेखेंसे पाया जाता है।

#### समाप्ति ।

जनरल किनङ्गहामका अनुमान है कि पालवंशका अन्तिम राजा इन्द्रगुम्न था । परन्तु यह नाम इस वंशके लेखों आदिमें कहीं नहीं मिलता।अतएव उक्त नाम दन्तकथाओंके आधार पर लिखा गया होगा ।

सेनवंशियोंने बङ्गालका बड़ा हिस्सा और मिथिंलाप्रान्त, ईसवी सनकी बारहवीं शताब्दीमें, पालवंशियोंसे छीन लिया था, जिससे उनका राज्य केवल दक्षिणी विहारमें रह गया था। इस वंशका अन्तिम राजा गोविन्द्रपाल था। उसे सन ११९७ ईसवी (विकाम संवत् १२५४) के निकट बस्तियार सिलजीने हराया और उसकी राजधानी औदन्तपुरीको नष्ट कर दिया। चातुर्मास्यके कारण जितने बौद्धभिश्च (साधु) वहाँके विहारमें थे उन सबको भी उसने मरवा डाला। इस घटनाके बाद भी, कुछ समय तक, गोविन्द्रपाल जीवित था; परन्तु उसका राज्य नष्ट हो सुका था।

<sup>(</sup>१) C. A. S. R., Vol. III, P. 123. (२) C. A. S. R., Vol. III, P. 124. (२) C. A. S. R., Vol. III, Pl. XXXVII.

## पालवंशी राजाओंकी वंशावली।

| नंबर | नाम                                | परस्परका<br>सम्बन्ध | ज्ञात संवत्     |    | समकालीन<br>राजा                              |
|------|------------------------------------|---------------------|-----------------|----|----------------------------------------------|
| 9    | दयितविष्णु                         |                     |                 |    |                                              |
| २    | वप्यट                              | नम्बर १ का पुत्र    |                 |    |                                              |
| ŧ    | गोपाल                              | ,, २ कापुत्र        |                 |    |                                              |
| ४    | धर्मेपाल                           | ,, ३ का पुत्र       |                 |    | (राठौर इन्द्रराज तीय-                        |
| i.e. | देवपाल                             | ु, ४का सती.         |                 |    | )रा, चकायुष (क्षिति-<br>)पाल)कन्नीजका, पड़ि- |
| Ę    | वि <b>ग्रह्</b> पाल                | ,, ५का भती.         |                 | Í  | ्हार नागभट मारवाड़-                          |
| ی.   | नारायणप ल                          | "६काषुत्र           |                 |    | क्रा                                         |
| ٤    | राज्यपाल                           | " ७ का पुत्र        |                 |    | राष्ट्र-कूट तुझ                              |
| ષ    | गोपाल (दृसरा)                      | ,, ८ कापुत्र        |                 |    |                                              |
| 90   | विम्हपाल (दू०)                     | "९कापुत्र           |                 |    |                                              |
| 79   | म <sub>्</sub> ीपाल                | "१० का पुत्र        | विकम-संवत् १०   | ८३ | 1<br>1<br>4                                  |
| १२   | नयपाल                              | "११ कापुत्र         |                 |    | चेदीका राजा कर्ण                             |
| 93   | विप्रह्माल(तो०)                    | ,,१२ का पुत्र       |                 |    | चेदोका राजा कर्ण                             |
| १४   | महीपाल ( द्० )                     | ,,१३ का पुत्र       |                 |    | \<br>                                        |
| ع يع | शूरपाल (द्सरा)                     | ,,9३ कापुत्र        |                 |    |                                              |
| 9 ६  | रामपाल                             | ,,१३ का पुत्र       |                 |    |                                              |
| 90   | कुमारपाल                           | ,,9६ कापुत्र        |                 |    |                                              |
| 96   | गोपाल (ती०)                        | ্,,৭৩ কা पुत्र      |                 |    |                                              |
|      | <b>मदग</b> पाल                     | •,,१६ कापुत्र       | *               |    |                                              |
|      | महेन्द्रपाल<br>गो <b>विन्द</b> पाल |                     | विक्रम-संवद् १२ | ३२ |                                              |

१९७

# सेन-वंश।

#### जाति ।

पाठवांशियोंका राज्य अस्त होने पर बङ्गालमें सेन-वंशी राजाओंकः राज्य स्थापित हुआ। यद्यपि इनेक शिलालेखों और दान-पत्रोंसे प्रकट होता है कि ये चन्द्रवंशी क्षत्रिय थे और अद्भुतसागर नामक ग्रन्थसे भी यही बात सिद्ध होती है, तथापि देवपर (बङ्गाल) में मिले हुए बारहवीं शताब्दीके विजयसेनके लेखेंमें इन्हें ब्रह्मक्षत्रिय लिखा है—

तस्मिन्सेनान्ववाये प्रतिसुभटशतोत्सादनब्रह्मवादी । सत्रह्मक्षत्रियाणामजनि कुलशिरोदामसामन्तसेनः ॥

अर्थात उस प्रसिद्ध सेन-वंशमें, शत्रुओंको मारनेवाला, वेद पढ्नेवाला तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोंका मुकुट-स्वरूप, सामन्तसेन उत्पन्न हुआ ।

बङ्गालके सेनवंशी वैद्य अपनेको विख्यात राजा बल्लालसेनके वंशज बतलाते हैं। जनरल किनङ्गहामका भी अनुमान है कि वङ्गदेशके सेन-वंशी राजा क्षत्रिय न थे, वैद्य ही थे। परन्तु रायबहादुर पण्डित गौरी-शङ्कर ओझा उनसे सहमत नहीं। वे सेनवंशी राजा बल्लालसेनको वैद्य बल्लालसेनसे पृथक अनुमान करते हैं। यही अनुमान ठीक प्रतीत होता है। क्योंकि बङ्गालमें बल्लालसेन नामका एक अन्य जमींदार भी बहुत विख्यात हो चुका है। वह वैद्यजातिका था। उसका भी एक जीवनचरित 'बल्लाल-चरित' के नामसे प्रसिद्ध है। उसके कर्ता गोपालम्हने, जो उक्त बल्लालसेनका गुरु था, अपने शिष्यको वैद्यवंशी लिखा है। उससे यह भी सिद्ध होता है कि वैद्य बल्लालसेन सेनवंशी

<sup>( 2 )</sup> En. Ind. Vol I. n. 307.

बहालसेनैक २५० वर्ष बाद हुआ था । इससे स्पष्ट है कि सेनवंशी राजा बहालसेन वैय बहालसेनसे पृथक था और उसके समयका बहाल-चिरत भी इस बहालचिरतसे जुदा था । दोनोंका एकही नाम होनेसे यह अम उत्पन्न हुआ है, और, जान पड़ता है, इसी अमसे उत्पन्न हुई किंवदन्तीको सच समझकर अबुलफजलने भी सेन-वंशियोंको वैय लिख दिया है । उनके शिलालेखोंसे उनके चन्द्रवंशी होनेके कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते हैं—

१-राजत्रयाधिपति-सेन-कुलकमल-विकास-भास्कर-सोमवंशप्रदीपे । २-भुवः काञ्चीलीलाचतुरचतुरम्मोधिलद्दरी-परीताया भर्तोऽजनि विजयसेनः शशिकले ।

इस वंशके राजा पहले कर्णाटककी तरफ रहते थे। सम्भव है, वहाँ पर वे किसीके सामन्त राजा हों। परन्तु वहाँसे हटाये जानेपर पहले सामन्तसेन वङ्गदेशमें आया और गङ्गाके तटपर रहने लैगा। बहुतोंका अनुमान है कि वह प्रथम नवदीपमें आकर रहा था।

इनके राज्य-कालमें बौद्धधर्मका नाश होकर वैदिक धर्मका प्रचार हुआ।

## १-सामन्तसेन।

दक्षिणके राजा वीरसेनके वंशमें यह राजा उत्पन्न हुआ था। इसीसे इस वंशकी शृक्षठाबद्ध वंशावली मिलती है। डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्रका अनुमान है कि वङ्गदेशमें कुलीन बाह्मणोंको लानेवाला श्रूरसेन नामका राजा यही वीरसेन है; क्योंकि श्रूर और वीर दोनों शब्द पर्या-यवाची हैं। परन्तु इतिहाससे सिद्ध होता है कि वङ्गदेशमें श्रूरसेन

<sup>(</sup>१) J. Bm. A. S. 1896. P. 13. (२) अद्भुतसागर, क्षेक ४ ३ (३) Ep. Ind., Vol. I, P. 307-8.

नामका प्रतापी राजा सामन्तसेनसे बंहुत पहले हो चुका था और सेन-वंझी वीरसेन तो स्वयं दक्षिणसे हारकर वहाँ आया था।

हरिमिश्र घटककी कारिका (वंशावली) में लिखा है "महाराज आदिशूरने कौलाचन्देस (कन्नोज राज्यमें) से क्षितीश, मेधातिथि, बीतराम, सुधानिधि और सौभरि, इन पाँच विद्वानोंको परिवारसहित लाकर यहाँ पर रक्खा। उसके पश्चात् जब विजयसेनका पुत्र, बलालसेन वहाँकी राजमदी पर बैठा तब उसने उन कुलीन ब्राह्मणोंके वंशाकों बहुतसे गाँव आदि दिये।"

ः इससे सिद्ध होता है कि आदि-शूर पालवंशी राजा देवपालसे भी पहले हुआ था।

कुछ लोगोंका अनुमान है कि आदिशूर कन्नोजके राजा हर्षवर्धनके समकालीन राजा शशाङ्किसे आठवीं पीढ़ीमें था। यदि यही अनुमान ठीक हो तब भी वह बङ्गालके सेनवंशी राजाओंसे बहुत पहले हो चुका था। पण्डित गौरीशङ्करजीका अनुमान है कि कन्नोजसे कुलीन ब्राह्मणोंको बङ्गालमें लाकर बसानेवाला आदिशूर, शायद कन्नोजका राजा भोजदेव हो, जिसका दूसरा नाम आदि-वाराह था। वाराह और शूकर ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अतएव आदिवाराहका आदिशूकर और शूकरका प्राकृत आदिके संसर्गसे शूर हो गया होगा। अत: सम्भव है कि आदिवाराह और आदिशूर एक ही पुरुषके नाम हों।

यह भी अनुमान होता है कि कन्नौजके राजा भोजदेव, महेन्द्रपाल, महीपाल आदि, और बङ्गालके पालवंशी एक ही वंशके हों; क्योंकि एक तो ये दोनों सूर्यवंशी थे, दूसरे, जब राठोड़ राजा इन्द्रराज तीस-रेने महीपाल (क्षितिपाल) से कन्नौजका राज्य छीन लिया तब

<sup>( )</sup> J. Bm. A. S., 1896, P. 21.

बङ्गालके पालवंशी राजा धर्मवालने इन्द्रराजसे कन्नोज छीन कर फिरसे महीपालको ही वहाँका राजा बना दिया।

डाक्टर राजेन्द्रहाल मित्र और जनरल किनिङ्गहाम, सामन्तसेनको वीरसेनका पुत्र या उत्तराधिकारी अनुमान करते हैं। परन्तु हेमन्तसेनके पुत्र विजयसेनके लेखमें लिखा है—

क्षोणीन्द्रैर्विरसेनप्रभृतिभिरभितः कीर्तिमद्भिर्वभूते ।....... तिस्मन्सेनान्ववाये.....अजनिकुलशिरोदामसामन्तसेनैः॥

अर्थात् उस वंशमें वीरसेन आदि राजा हुए और उसी सेन-वंशमें सामन्तसेन उत्पन्न हुआ।

इससे वीरसेन और सामन्तसेनके बीच दूसरे राजाओंका होना सिद्ध होता है।

सम्भव है, ईसवी सनकी ग्यारहवीं शताब्दीके उत्तरार्ध (विक्रम-संवत्की बारहवीं श्रुताब्दीके पूर्वार्ध ) में सामन्तसेन हुआ हो ।

उसके पुत्रका नाम हेमन्तसेन था।

### २-हेमन्तसेन।

यह सामन्तसेनका पुत्र था और उसीके पीछे राज्यका अधिकारी हुआ। इसकी रानीका नाम यशोदेवी था, जिससे विजयसेनका जन्म हुआ। सामन्तसेन और हेमन्तसेन, ये दोनों साधारण राजा थे। इनका अधिकार केवल बङ्गालके पूर्वके कुछ प्रदेश पर ही था। ये पालबंशियोंके सामन्त ही हों तो आश्चर्य नहीं।

#### ३-विजयसेन।

यह हेमन्तसेनंका पुत्र और उत्तराधिकारी था। अरिराज, वृषभशङ्कर

<sup>( ? )</sup> Ep. Ind., Vol.1, P. 307.

और गौड़ेश्वर इसके उपनाम थे। दानसागरमें इसे वीरेन्द्रका राजी लिखाः है'। इससे प्रतीत होता है कि सेनवंशमें यह पहला प्रतापी राजा था।

इसके समयका एक शिलालेल देवपाड़ामें मिला है। उसमें लिखा है कि इसने नान्य और वीर नामक राजाओंको बन्दी बनाया तथा गोड़, कामरूप और कलिड़के राजाओं पर विजय पार्त किया।

विन्सैंट स्मिथने १११९ से ११५८ ईसवी तक इसका राज्य होना माना है।

पूर्वोक्त 'नान्य' बहुत करके नेपालका राजा 'नान्यदेव' ही होगा। वह विकम-संवत् ११५४ ( शक-संवत् १०१९ ) में विद्यमान थौ। नेपालमें मिली हुई वंशावलियोंमें नेपाली संवत् ९, अर्थात् शक-संवत् ८११, में नान्यदेवका नेपाल विजय करना लिखा है। परन्तु यह समय नेपालमें मिली हुई प्राचीन विस्तित पुस्तकांसे नहीं मिलतां।

नेपाठी संवत्के विषयमें नेपाठकी वंशावठीमें ठिखा है कि दूसरे ठाकुरी-वंशके राजा अभयमहके पुत्र जयदेवमहने नेवारी (नेपीठी) संवत् प्रचिठत किया था। इस संवत्का आरंभ शक संवत् ८०२ (ईसवी सन् ८८० और विक्रम-संवत् ९३०) में हुआ था। जयदेवमह कान्तिपुर और ठठित-पहनका राजा था। नेपाठ संवत् ९ अर्थात् शक-संवत ८११, श्रावण-शुक्क-सप्तमी, के दिन कर्णाटकके नान्यदेवने नेपाठ विजय करके जयदे-वमह और उसके छोटे भाई आनन्दमहको जो माटगाँव आदि सात नगरोंका स्वामी था, तिरहुतकी तरफ भगा दिया था।

इससे प्रकट होता है कि नेपाल-संवत्का और शक-संवत्का अन्तर ८०२ (विक्रम-संवत्का ९३७) है। इसी वंशावलीमें आगे यह मी

<sup>(?)</sup> J. Bm. A. S., 1896, P. 20. (?) Ep. Ind., 1, P. 309. (?) Ep. Ind., Vol. 1, P. 313, note 57. (%) Ep. Ind., Vol. 1. P. 313, note 57. (%) Ind. Ant., Vol. XIII, P. 514.

लिसा है कि नेपाल-संवत् ४४४, अर्थात् शक-संवत् १२४५, में सूर्य-वंशी हरिसिंहदेवने नेपाल पर विजय प्राप्त कियौ । इससे नेपाली संवत् और शकसंवत्का अन्तर ८०१ (विक्रम-संवत्का ९३६) आता है ।

डाक्टर बामलेके आधार पर प्रिन्सेप साहबने लिखा है कि नेवर (नेपाल) संवत् आकटोबर (कार्तिक) में प्रारम्म हुआ और उसका ९५१ वाँ वर्ष ईसवी सन १८३१ में समाप्त हुआ थाँ। इससे नेपाली संवत्का और ईसवी सनका अन्तर ८८० आता है। डाक्टर कीलहार्निम नेपालमें प्राप्त हुए लेखों और पुस्तकोंके आधार पर, गणित करके, यह सिद्ध किया है कि नेपाली संवत्का आरम्भ २० आक्टोबर ८७९ ईसवी (विक्रम-संवत् ९३६, कार्तिक शुक्क १) को हुआ था।

विजयसेनके समयमें गोंड़-देशका राजा महीपाल ( दूसरा ), श्रूरपाल या रामपालमें से कोई होगा। इनके समयमें पाल-राज्यका बहुतसा भाम दूसरोंने दबा लिया था। अतः सम्भव है, विजयसेनने भी उससे गोंड़-देश छीन कर अपनी उपाधि गोंड़ेश्वर रक्खी हो।

इसके पुत्रका नाम बलालसेन था।

### ४ बहालसेन।

यह विजयसेनका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इस वंशमें यह सबसे प्रतापी और विद्वान हुआ, जिससे इसका नाम अब तक प्रसिद्ध है। महाराजाधिराज और निश्शङ्कशङ्कर इसकी उपाधियाँ थीं । वि०सं० ११७६ (ई०स० १११९) में इसने मिथिठा पर विजय प्राप्त किया । उसी समय इसके पुत्र ठक्ष्मणसेनके जन्मकी सूचना इसको मिठी।

<sup>(</sup>१) पिन्सेन्स एण्टिकिटीज, यूजफुल टेबल्स, भाग २, पृ० १६६. (२) Ind. Ant. Vol. XVII, P. 246. (३) अबुलफज्जले बळ्ळालके पिता इसी बिजयसे-नसे इनकी वंशावली लिखी है परन्तु विजयसेनकी जगह उसने सुखसेन लिखा है।

उसकी यादगारमें वि०सं० ११७६ (ई०स० १११९=श०सं० १६४१) में इसने, अपने पुत्र लक्ष्मणसेनके नामका संवत् प्रचलित किया। तिरहुतमें इस संवत्का आरम्भ माघ शुक्क १ से माना जाता है।

इस संवत्के समयके विषयमें भिन्न भिन्न प्रकारके प्रमाण एक दूसरेसे विरुद्ध मिलते हैं। वे ये हैं—

- (क) तिरहुतके राजा शिवसिंहदेवके दानपत्रमें लक्ष्मणसेन-सं०२९३ श्रावण शुक्क ७, गुरुवार, लिख कर साथ ही—" सन ८०१, संवत् १४५५, शाके १३२१" लिखा है।
- (स) डाक्कर राजेन्द्रलाल मित्रके मतानुसार ई०स० ११०६ (वि०-सं• ११६२, श०सं• १०२७) के जनवरी (माघशुक्क १) से उसका प्रारम्भ हुऔं । 'बङ्गालका इतिहास'न।मक पुस्तकके लेखक, मुन्शी शिवनन्दनसहायका, भी यही मत है।
- (ग) मिथिलाके पञ्चाङ्गोंके अनुसार लक्ष्मणसेन-संवत्का आरम्भ शक संवत् १०२६ से १०३१ के बीचके किसी वर्षसे होना सिद्ध होता हैं। परन्तु इससे निश्चित समयका ज्ञान नहीं होता ।
- ( घ ) अनुरुफज़रुके रेखानुसार इस संवत्का आरम्भ शक्-संवत् १०४१ में हुआ था।
- ( ङ ) स्मृति-तत्त्वामृत नामक हस्त-लिखित पुस्तकके अन्तमें लिखे संवत्के अनुसार अबुलफ़ज़लका पूर्वोक्त मत ही पुष्ट होता है।

उपर्युक्त शिवसिंहके लेख और पञ्चाङ्गों आदिके आधार पर डाक्टर कीलहार्नने गणित किया तो मालृम हुआ कि यदि शक-संवत् १०२८ <sup>\*</sup>मृगशिर-शुक्का १, को इसका प्रारम्भ माना जाय तो पूर्वोक्त ६

<sup>(</sup>१) J. B. A. S., Vol. 47, Part'l, p. 398. (२) Book of Indian Eras, p. 76-79. (३) J. B. A. S., Vol. 57, part. I, p. 1-2. (१) Ind. Anti. Vol. XIX, p. 5, 6.

तिथियों में से ५ के वार ठीक ठीक मिलते हैं और यदि गैतकित्युक संवत् १०४१, कार्त्तिक—शुक्का १ को इस संवत्का पहला दिन माना जाय तो छहों तिथियों के वार मिल जाते हैं। परन्तु अभीतक इसके आरम्भका पूरा निश्चय नहीं हुआ।

ऐसा भी कहते हैं कि जिस समय बहालसेनने मिथिला पर चढ़ाई की उसी समय, पीछेसे, उसके मरनेकी खबर फैल गई तथा उन्हीं दिनों उसके पुत्र लक्ष्मणसेनका जन्म हुआ। अतः लोगोंने बहालसेनको मरा समझ कर उसके नवजात बालक लक्ष्मणको गद्दी पर विठा दियो। और उसी दिनसे यह संवत् चला।

विक्रम-संवत् १२३५ ( शक-संवत् ११०० ) में लक्ष्मणसेन गद्दी पर बैठा। अतएव यह संवत् अवस्य ही लक्ष्मणसेनके जन्मसे ही चला होगा।

बहु। हुने पालवंशी राजा महीपाल इसरेको क़ैद करनेवाले कैवर्तीको अपने अधीन कर लिया था। कहा जाता है कि उसने अपने राज्यके पाँच विभाग किये थे—१—राढ, (पश्चिम बङ्गाल), २—वरेन्द्र (उत्तरी बङ्गाल), बागड़ी, (गंगाके मुहानेके बीचका देश) ४—वङ्ग (पूर्व बंगाल) और ५—मिथिला।

पहलेसे ही वङ्ग-देशमें बौद्ध-धर्मका बहुत ज़ोर था। अतएव धीरे धीरे वहाँके ब्राह्मण भी अपना कर्म छोड़ कर न्यापार आदि कार्योंमें लग गये थे और वैदिक धर्म नष्टप्राय हो गया था। यह दशा देख कर पूर्वी-द्विखित राजा आदिशूरने वैदिक धर्मके उद्धारके लिए क्झोजसे उच्चकुल-के ब्राह्मणों और कायस्थोंको लाकर बङ्गालमें बसाया। उनके वंशके लोग अब तक कुलीन कहलाते हैं। आदिशूरके बाद इस देश पर बौद्धधर्मा-वलम्बी पालवेशियोंका अधिकार हो जानेसे वहाँ फिर वैदिक-धर्मकी

<sup>(</sup>१) लघु भारत, द्विनीय खण्ड, पु॰ १४० और J. Bm. A. S. 1896. p. 26.

उन्नति रुक गई। परन्तु उनके राज्यकी समाप्तिके साथ ही साथ बौद्ध धर्मका छोप और वैदिक धर्मकी उन्नतिका प्रारम्म हो गया तथा वर्णा-श्रम-व्यवस्थासे रहित बौद्ध छोग वैदिक धर्मावलम्बियोंमें मिलने लगे। इस समय बल्लालसेनने वर्णव्यवस्थाका नया प्रबन्ध किया और आदिश्र द्वारा लाये गये कुलीन ब्राह्मणोंका बहुत सन्मान किया।

बहालसेन-चरितमें लिखा है-

"बहालसेनने एक महायज्ञ किया । उसमें चारों वर्णोंके पुरुष निम-न्त्रित किये गये । बहुतसे मिश्रित वर्णके लोग भी बुलाये गये । भोज-न-पान इत्यादिसे योग्यतानुसार उनका सन्मान भी किया गया। उस समय, अपनेको वैश्य समझनेवाले सोनार बनिये अपने लिए कोई विशेष प्रबन्ध न देख कर असन्तुष्ट हो गये। इस पर कुद्ध होकर राजाने उन्हें सच्छदों ( अन्त्यजोंसे ऊपरके दरजेवाले शृदों ) में रहनेकी आज्ञा दी, ाजिससे वे लोग वहाँसे चले गये। तब बल्लालसेनने जातिमें उनका दरजा घटा दिया और यह आज्ञा दी कि यदि कोई ब्राह्मण इनको पढ़ावेगा या इनके यहाँ कोई कर्म करावेगा तो वह जातिसे बहिष्कृत कर दिया जायगा । साथ ही उन सोनार-बनियोंके यज्ञोपवीत उतरवा लेनेका भी हुक्म दिया । इससे असन्तुष्ट होकर बहुतसे बनिये उसके राज्यसे बाहर च्छे गये। परन्तु जो वहीं रहे उनके यज्ञोपवीत उतरवा छिये गये। उन दिनों वहाँ पर ब्राह्मण छोग दास-दासियोंका व्यापार किया करते थे। यही बनिये उनको रुपया कुर्ज़ दिया करते थे। परन्तु पूर्वोक्त घटनाके बाद उन बनियोंने बाह्मणोंको धन देना बन्द कर दिया। फलतः उनका व्यापार भी बन्द हो गया। तब सेवक न मिलने लगे। लोगोंको बड़ा कष्ट होने लगा । उसे दूर करनेके लिए बलालसेनने आज्ञा दी कि आजसे कैवर्त ( नाव चलानेवाले और मछली मारनेवाले अर्थात् महाह और अख़ुष् ) लोग सच्छुद्रोंमें गिने जायँ और उनको सेवक रख कर, उनके

्हाथसे जल आदि न पीनेका पुराना रिवाज उठा दिया जाय । इस आज्ञाके निकलने पर उच्च वर्णके लोगोंने केवताँके साथ परहेज़ करना छोड़ दिया ।

कैवर्तोंकी प्रतिष्ठा-वृद्धिका एक कारण और भी था। बल्लालसेनका पुत्र लक्ष्मणसेन अपनी सौतेली माँसे असन्तुष्ट होकर भाग गया था। उस समय इन्हीं कैवर्तोंने उसका पता लगानेमें सहायता दी थी। ये लोग बड़े बहादुर थे। उत्तरी बङ्गालमें ये लोग बहुत रहते थे। इससे उनके उपद्रव आदि करनेका भी सन्देह बना रहता था। परन्तु पूर्वोक्त आज्ञा प्रच-छित होने पर ये लोग नौकरीके लिए इधर उधर बिसर गये। इन्हींने पालवंशी महीपालको कैद किया था।

बहालसेनने उनके मुखिया महेशको महामण्डलेश्वरकी उपाधि दी थी और अपने सम्बन्धियों सहित उसे दक्षिणघाट (मण्डलघाट ) मेज दिया था।

कैवर्तीकी इस पद्वृद्धिको देख कर मालियों, कुम्मकारों और लुहारों-ने भी अपना दरजा बढ़ानेके लिए राजासे प्रार्थना की । इस पर राजाने उन्हें भी सच्छ्द्रोंमें गिननेकी आज्ञा दे दी । उसने स्वयं भी अपने एक नाईको ठाकुर बनाया।"

सोनार-जनियोंके साथ किये गये बरतावके विषयमें भी लिखा है कि ये लोग ब्राह्मणोंका अपमान किया करते थे। उनका मुखिया बल्लालंके शत्रु मगधकें पालवंशी राजाका सहायक था। मुखियाने अपनी पुत्रीका विवाह भी पाल राजासे किया था।

उपर्युक्त वृत्तान्त बल्लाल-चिरतके कर्ता अनन्त-भट्टने शरणदत्तके ग्रन्थसे उद्भृत किया है। यह ग्रन्थ बल्लालसेनके समयमें ही बना था। अतः उसका लिखा वर्णन झूठ नहीं हो सकता।

बल्लालसेन अपनी ही इच्छाके अनुसार वर्ण-व्यवस्थाके नियम् बनाया करता था । यह भी इससे स्पष्ट प्रतीत होता है ।

आनन्द-भहने यह भी लिखा है कि बलालसेन बौद्धों (तान्त्रिक बौद्धों) का अनुयायी था। वह १२ वर्षकी निष्टियों और चाण्डालिनि-योंका पूजन किया करता था। परन्तु अन्तमं बदिरकाश्रम-निवासी एक साधुके उपदेशसे वह शैव हो गया था। उसने यह भी लिखा है कि ग्वाले, तम्बोली, कसेरे, ताँती (कपड़े बुननेवाले), तेली, गन्धी, वैद्य और शाहिक (शह्नकी चूड़ियाँ बनानेवाले) ये सब सच्छूद्र हैं और सब सच्छुद्रोंमें कायस्थ श्रेष्ठ हैं।

सिंहगिरिके आधार पर, अनन्त-भट्टने यह भी लिखा है कि सूर्य-मण्डलेसे शाक-द्वीपमें गिरे हुए मग-जातिके लोग बाह्मण हैं ।

इतिहासवेताओं का अनुमान है कि ये लोग पहले ईरानकी तरफ रहते थे। वहाँ ये आचार्यका काम किया करते थे। वहीं से ये इस देशों आये। ये स्वयं भी अपनेको शाक-द्वीप—शकों के द्वीपके—बाह्मण कहते हैं। ये फिलतज्योतिषके विद्वान थे। अनुमान है कि भारतमें फिलतज्योतिषका प्रचार इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ होगा। क्यों कि वैदिक ज्योतिषमें फिलित नहीं है।

५५० ईसवीके निकटकी लिखी हुई एक प्राचीन संस्कृत-पुस्तक नेपालमें मिली हैं। उसमें लिखा है—

ब्राह्मणानां मगानां च समत्वं जायते कली।

अर्थात् किंत्रुगमें बाह्मणोंका और मग होगोंका दरजा बराबर हो जायगा । इससे सिद्ध है कि उक्त पुस्तकके रचना-काल (विकृम-संवत् ६०७) में बाह्मण मगोंसे श्रेष्ठ गिने जाते थे।

<sup>( ? )</sup> J. Bm. A. S. Pro., 1902, January.

<sup>(</sup> a) J. Bm. A. S. Pro., 1901, P. 75.

<sup>(3)</sup> J. Bm. A. S. Prc., 1902, P. 3.

अल्बेरुनीने लिखा है कि अब तक हिन्दुस्तानमें बहुतसे जरतुइतके अनुयायी हैं। उनको मग कहते हैं। मग ही भारतमें सूर्यके पुजारी हैं।

शक-संवत् १०५९ ( विक्रम-संवत् ११९४ ) में मगजातिके शाक-द्रिपी ब्राह्मण गङ्गाधरने एक तालान बनवाया था । उसकी प्रशस्ति गोविन्दपुरमें ( गया जिलेके नवादा विभागमें ) मिली है । उसमें लिखा है कि तीन लोकके रत्नरूप अरुण ( सूर्यके साराथि ) के निवाससे शाक-द्वीप पवित्र है । यहाँके ब्राह्मण मग कहाते हैं । ये सूर्यसे उत्पन्न हुए हैं । इन्हें श्रीकृष्णका पुत्र शाम्ब इस देशमें लाया था । ईससे भी ज्ञात होता है कि मग लोग शाक-द्वीपसे ही भारतमें आये हैं । यह गङ्गाधर मगधके राजा रुद्रमानका मन्त्री और उत्तम कवि था । उसने अद्देतशतक आदि गन्थ बनाये हैं ।

पूर्व-कथित बल्लालचिरित शक-संवत् १४२२ (विक्रमसंवत् १५६७) में आनन्द-भट्टने बनाया । उसने उसे नवद्दीपके राजा बुद्धिमतको अर्पण किया । आनन्दभट्ट बल्लालके आश्रित अनन्त-भट्टका वंशज था, और उक्त नवद्दीपके राजाकी सभामें रहता था । आनन्द-भट्टने यह प्रन्थ निम्नालिसित तीन पुस्तकोंके आधार पर लिसा है ।

· १—ब्रह्मालसेनको शेव बनानेवाले (बद्रिकाश्रमवासी)साधु ।सिंहगिरि-रचित व्यासपुराण ।

२-किव शरणदत्तका बनाया बल्लालचिति।

३-- कालिदास नन्दीकी जयमङ्गलगाथा।

साधु सिंहागिरि तो बल्लालसेनका गुरु ही था। परन्तु पिछले दोनों, ऋरणदत्त और कालिदास नन्दी, भी उसके समकालीन ही होंगे, क्योंकि

<sup>(</sup>१) Alberunis' India, English translation, Vol. I, P. 21.

<sup>(</sup>२) इसकी माताका नाम जाम्बवती था !

<sup>( 3 )</sup> Ep. Ihd., Vol. II, p. 333.

शक-संवत् ११२७ ( विक्रमसंवत् १२६२ ) में लक्ष्मण-सेनके महामा-ण्डलिक, बदुदासके पुत्र, श्रीधरदास, ने सदुक्तिकणांमृत नामक ग्रन्थ स-इग्मह किया था। उसमें इन दोनोंके राचित पद्य भी दिये गये हैं। इस ग्रन्थमें बङ्गालके कोई ४००० से अधिक कवियोंके श्लोक सङ्ग्रह किये गये हैं। अतएव यह ग्रन्थ इन कवियोंके समयका निर्णय करनेके लिए बहुत उपयोगी है। इस ग्रन्थके कर्ताका पिता बदुदास लक्ष्मणसेनका ग्रीतिपात्र और सलाहकार सामन्त थाँ।

बहालसेन विद्वानोंका आश्रयदाता ही नहीं, स्वयं भी विद्वान था। शक-संवत् १०९१ (विक्रम-संवत् १२२६) में उसने दान-सागर नामक पुस्तक समाप्त की और इसके एक वर्ष पहले, शक-संवत् १०९० (वि० सं० १२२५) में अद्भुतसागर नामक ग्रन्थ बनाना ग्रारम्भ किया था। परन्तु इसे समाप्त न कर सका। बहालसेनकी मृत्युके विषयमें इस ग्रन्थमें लिखा है—

शक-संवत् १०९० (विक्रम-संवत् १२२५) में बल्लालसेनने इस प्रनथका प्रारम्भ किया और इसके समाप्त होनेके पहले ही उसने अपने पुत्र लक्ष्मणसेनको राज्य सोंप दिया । साथ ही इस पुस्तकके समाप्त करनेकी आज्ञा भी दे दी । इतना काम करके गङ्गा और यमुनाके सङ्गममें प्रवेश करके अपनी रानीसहित उसने प्राण-त्याग किया। इस घटनाके बाद लक्ष्मणसेनने अद्भुतसागर समाप्त करवाया।

बल्लालसेनकी गङ्गानप्रवेशवाली घटना-शक-संवत् ११००, विक्रम-संवत् १२३५ या ईसवी सन् ११७८ के इघर उघर होनी चाहिए; क्योंकि लक्ष्मणसेनका महामण्डलिक श्रीधरदास, अपने सद्यक्तिकणीमृत यन्थकी समाप्तिका समय शक-संवत् ११२७ (वि० स० १२६२=ईसवी

<sup>(8)</sup> J. Bm. A. S. Pro., 1901, p. 75.

्यत् १२०५ ) लिखता है। उसमें यह भी पाया जाता है कि यह संवत्। ्ठक्षमणसेनके राज्यका सत्ताईसवाँ वर्ष है।

लक्ष्मणसेनका जन्म शक-संवत् १०४१ (वि॰ स० ११७६) में बुआ था। उस समय उसका पिता बहालसेन मिथिला विजय कर चुका था। अत्वव यह स्पष्ट है कि उस समयके पूर्व ही वह (बहालसेन) राज्यका अधिकारी हो चुका था। अर्थात् बहालसेनने ५९ वर्षसे अधिक राज्य किया।

यदि लक्ष्मणसेनके जनमके समय बहालसेनकी अवस्था २० वर्षकी ही मानी जाय तो भी गङ्गा-प्रवेशके समय वह ८० वर्षके लगभग था। ऐसी अवस्थामें यदि अपने पुत्रको राज्य सौंप कर उसने जल-समाधि जी हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। क्योंकि प्राचीन समयसे ऐसा ही होता चला आया है।

बहुतसे विद्वानोंने वहालसेनके देहान्त और लक्ष्मणसेनके राज्याभिषेक-के समयसे लक्ष्मणसेन संवत्का चलना अनुमान करके जो बहालसेनका राजत्वकाल स्थिर किया है वह सम्भव नहीं । यदि वे दानसागर, अद्भुतसागर और सूक्तिकर्णामृत नामक ग्रन्थोंको देखते तो उसकी मृत्युके समयमें उन्हें सन्देह न होता । मिस्टर प्रिसेपने अवुलफजलके लेखके आधार पर ईसवी सन् १०६६ से ११९६ तक ५० वर्ष बहालसेनका राज्य करना लिखा है । परन्तु जनरल कनि इहामने १०५० ईसवी से १०७६ ईसवी तक और डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्रने ईसवी सन् १०५६ से ११०६ तक अनुमान किया है । परन्तु ये समय ठीक नहीं जान पड़ते । मित्र महोदयने दानसागरकी रचनाके समयका यह श्लोक उद्युत किया है—"पूर्ण शिरानवदशमित शकाबरे"।

<sup>(?)</sup> Notes on Sanskrit Mas., Vol. III, 141.

परन्तु इसका अर्थ करनेमें १०९१ की जगह, भूलसे, १०१९ रस दिया गया है। बस इसी एक भूलसे आगे बराबर मल होती चली गई है।

पुराने पर्चोमें बल्लालसेनका जन्म शक-संवत ११२४ ( विक्रम-संवत १२५९ ) में होना लिखा है। वह मी ठीक नहीं है । विन्सेंट स्मिक्ष साहबने बल्लालका समय ११५८ से ११७० ईसवी तक लिखा है।

### ५-छक्ष्मणसेन ।

यह ब्रह्मालसेनका पुत्र था और उसके बाद राज्यका स्वामी हुआ । इसकी निम्नलिखित उपाधियाँ मिलती हैं ।

अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति, परमेश्वर, परमभद्वारक, महः राजाधिराज अरिराज-मदनशङ्कर और गौड़ेश्वर ।

यह सूर्य और विष्णुका उपासक था। स्वयं विद्वानोंको आश्रय देने-वाला, दानी, प्रजापालक और कवि था। इसके बनाये हुए श्लोक सदु-क्तिकर्णामृत, शार्ङ्गधरपद्धति आदिमें मिलते हैं। श्रीधरदास, उमापतिघर, जयदेव, हलायुध, शरण, गोवर्धनाचार्य और घोयी भादि बिद्वानोंमेंसे कुछ तो इसके पिताके और कुछ इसके समयमें विद्यमान थे।

इसने अपने नामसे लक्ष्मणवती नगरी बसाई। लोग उसे पीछेसे लखन नौती कहने लगे। इसकी राजधानी निद्या थी। ईसवी सन ११९९ (विकम सं० १२५६) में जब इसकी अवस्था ८० वर्षकी थी मुहम्मद बस्तियार सिलजीने निद्या इससे छीन लिया।

तबकाते नासिरीमें लक्ष्मणसेनके जन्मका वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है<sup>2</sup>—

<sup>( )</sup> J. Bm. A. S., 1896, p. 13.

<sup>( %)</sup> J. Bm. A. S., 1865, p. 135, 136 and Elliot's History of India, Vol. II, p. 307.

अपनै पिताकी मृत्युके समय राय लखमिनया ( लक्ष्मणसेन ) माताके अभी था। अतएव उस समय राजमुकुट उसकी माँके पेट पर रक्षा गया। उसके जन्म-समय ज्योतिषियोंने कहा कि यदि इस समय बालक-का जन्म हुआ तो वह राज्य न कर सकेगा। परन्तु यदि दो घण्टे बाद जन्म होगा तो वह ८० वर्ष राज्य करेगा। यह सुनकर उसकी माँने आज्ञा दी कि जब तक वह शुभ समय न आवे तब तक मुझे सिर नीचे और पैर कपर करके लटका दो। इस आज्ञाका पालन किया गया और जब वह समय आया तब उसे दासियोंने फिर ठीक तौर पर सुला दिया, जिससे उसी समय लखमिनयाका जन्म हुआ। परन्तु इस कारणसे उत्पन्न हुई प्रसवपी हासे उसकी माताकी मृत्यु हो गई। जन्मते ही लखभिनया राज्यसिंहासन पर विठला दिया गया। उसने ८० वर्ष राज्य किया।

हम बल्लालसेनके वृत्तान्तमें लिख चुके हैं कि जिस समय बल्लालसेन मिथिला-विजयको गया था उसी समय पीछेसे उसके मरनेकी झुठी खबर किल गई थी। उसीके आधार पर तबकाते नासिरीके कर्जाने लक्ष्मणसेनके जन्मके पहले ही उसके पिताका मरना लिख दिया होगा। परन्तु वास्त-वंमें लक्ष्मण-सेन जब ५९ वर्षका हुआ तब उसके पिताका देहान्त होना याया जाता है।

आगे चल कर उक्त तवारीखमें यह भी लिखा है-

राय लखमिनयाकी राजधानी निद्या थी। वह बड़ा राजा था। उसने ८० वर्ष तक राज्य किया। हिन्दुस्तानके सब राजा उसके वंशकी श्रेष्ठ समझते थे और वह उनमें खलीफ़ाके समान माना जाता था।

जिस समय मुहम्मद बिस्तियार खिलजी द्वारा बिहार (मगवके पाळ-बंशी राज्य ) के विजय होनेकी खबर लक्ष्मणसेनके राज्यमें फैली उस समय राज्यके बहुतसे ज्योतिषियों, विद्वानों और मन्त्रियोंने राजासे

निवेदन किया कि महाराज, प्राचीन पुस्तकों भाविष्यद्वाणी लिखी हैं कि यह देश तुकों के अधिकार में चला जायगा। तथा, अनुमानसे भी प्रतीत होता है कि वह समय अब निकट है; क्यों कि बिहार पर उनका अधिकार हो चुका है। सम्भवतः अगले वर्ष इस राज्य पर भी धावा होगा। अतएव उचित है कि इनके दुःखसे बचने के लिए अन्य लोगों सहित आप कहीं अन्यत्र चले जायँ।

इस पर राजाने पूछा कि क्या उन पुस्तकों में उस पुरुषके कुछ लक्षणः मी लिखे हैं जो इस देशको विजय करेगा ? विद्वानोंने उत्तर दिया— हाँ, वह पुरुष आजानुबाहु ( खड़ा होने पर जिसकी उँमेलियाँ घुटनें तक पहुँचती हों ) होगा। यह सुन कर राजाने अपने गुप्तचरों द्वारा मालूम करवाया तो बस्तियार खिलर्जाको वैसा ही पाया। इस पर बहुतसे बाह्मण आदि उस देशको छोड़ कर सङ्क्षनात ( जमन्नाथ ), बद्ग ( पूर्वी बङ्गाल ), और कामहत्व ( कामहत्व—आसाम ) की तरफ़ चले गये। तथापि राजाने देश छोड़ना उचित न समझा।

इस घटनाके दूसरे वर्ष मुहम्मद बिल्तियार ख़िलजीने बिहारसे ससैन्य कूच किया और ८० सवारों सिहत आगे बढ़ कर अचानक नादियाकृति तरफ़ घावा किया। परन्तु निद्या शहरमें पहुँच कर उसने किसीसे कुछ-छेड़-छाड़ न की । सीधा राज-महलकी तरफ़ चला। इससे लोगोंने उसे घोड़ोंका व्यापारी समझा। जब वह राज-महलके पास पहुँच गया तक उसने एकदम हमला किया और बहुतसे लोगोंको, जो उसके सामने आये, मार गिराया।

राजा उस समय भोजन कर रहा था। वह इस गोलमालको सुनकर महलके पिछले रास्तेसे नङ्गे पैर निकल भागा और सीधा सङ्कलात (जगन्नाथ) की तरफ चला गया। वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। इधर राजाके भागते ही बखित्यारकी बाकी फ़ौज भी वहाँ आ पहुँची और

राजाका ख़ज़ाना आदि लूटना प्रारम्भ किया। बास्तियारने देश पर कब्ज़ा कर लिया और निदयाको नष्ट करके लखनौतीको अपनी राज-धानी बनाया। उसके आसपासके प्रदेशों पर भी अधिकार करके उसने अपने नामका खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलाया। यहाँकी लूटका बहुत बड़ा भाग उसने सुलतान कृतबुद्दीनको भेज दियौ।

इस घटनासे प्रतीत होता है कि लक्ष्मणसेनके अधिकारी या तो बस्ति-यारसे मिल गये थे या बड़े ही कायर थे; क्योंकि भविष्यद्वाणीका भय दिसला कर बिना लड़े ही वे लोग लक्ष्मणसेनके राज्यको बस्तियारके हाथमें सौंपना न्वाहते थे। परन्तु जब राजा उनके उक्त कथनसे न षबराया तब बहुतसे तो उसी समय उसे छोड़ कर चले गये। तथा, जो रहे उन्होंने भी समय पर कुछ न किया। यदि यह अनुमान ठीक न हो तो इस बातका समझना कठिन हैं कि केवल ८० सवारों सहित आये हुए बस्तियारसे भी उन्होंने जमकर लोहा क्यों न लिया।

बस्तियार लक्ष्मणके समग्र राज्यको न ले सका। वह केवल लखनौती-के आसपासके कुछ प्रदेशों पर ही अधिकार कर पाया। क्योंकि इस धटनाके ६० वर्ष बाद तक पूर्वी बङ्गाल पर लक्ष्मणके वंशजोंका ही अधिकार था।

यह बात तबकाते नासिरीसे मालूम होती है।

उक्त तवारीसमें मुसलमानोंके इस विजयका संवत् नहीं लिखा। तथापि उस पुस्तकसे यह घटना हिजरी सन ५६३ (ई० स० ११९७) और हिजरी सन् ६०२ (ई०स० १२०५) के बीचकी मालुम होती है।

हम पहले ही लिख चुके हैं कि लक्ष्मणसेनके जन्मसे उसके नामका संवत् चलाया गया था तथा ८० वर्षकी अवस्थामें वह बिस्तियार द्वारा हराया गया था। इसलिये यह घटना ई०स० ११९९ में हुई होगी।

<sup>(</sup>१) J. Bm. A. S. 1896, p. 27 and Elliot's History of India, Vol. II, p. 307--9.

मिस्टर रावर्टी अपने तबकाते नासिरीके ऑगरेजी-अनुवादकी टिप्प-गीमें लिखते हैं कि ई०स० ११९४ (हिजरी सन् ५९०) में यह घटना हुई होगी। ई० थामस साहब हिजरी सन् ५९९ (ई० स० १२०२—३) इसका होना अनुमान करते हैं। परन्तु मिस्टर ब्लाक-मेनने विशेष खोजसे निश्चित किया है कि यह घटना ई० स० ११९८ और ११९९ के बीचकी हैं। यह समय पण्डित गौरीशङ्करजीके अनुमानसे भी मिलता है।

दन्तकथाओंसे जाना जाता है कि जगन्नाथकी तरफसे वापस आकर रुक्ष्मणसेन विकमपुरमें रहा थाँ।

सदुक्तिकणीमृतके कर्ताने शक-संवत् ११२७ (विक्रम-संवत् १२६२, ई०स०१२०५) में भी लक्ष्मणसेनको राजा लिखा है । इससे सिद्ध होता है कि उस समय तक भी वह विद्यमान था । सम्भव है उस समय वह सोनारगाँवमें राज्य करता हो ।

बिख्तियार खिलजीके आक्रमणके समय लक्ष्मणसेनको राज्य करते हुए २१ वर्ष हो चुके थे। उस समय उसकी अवस्था ८० वर्षकी थी। उसके राज्यके भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें उसके पुत्र अधिकारी नियत हो चुके थे।

ः उसका देहान्तः विक्रम-संव**त् १**२६२ (ई०स० १२०५) **के बाद** हुआ होगा। जनरल कनिङ्गहामके मतानुसार उसकी मृत्यु **१२०६** ईसवीमें हुई<sup>8</sup>।

विन्सेन्ट स्मिथ साहवने लक्ष्मणसेनका समय ११७० से १२०० ईसवी तक लिखा है। उसके राज्यके तीसरे वर्षका एक ताम्रपत्र मिला है। उसमें उसके तीन पुत्र होनेका उल्लेख है—माधवसेन, केशवसेन,

<sup>(†)</sup> J. Bm. A. S. 1875, p. 275-77. (†) J. Bm. A. S. 1878, P. 399. (†) A. S. R. Vol. XV, P. 167.

विश्वरूपंचेन । जरनल आव् दि बाम्बे एशियाटिक सोसाइटीमें इस ताम्रपत्रको सातर्वे वर्षका लिखा है । यह गलतीसे छप गया है । क्योंकि लेखके फोटोमें अङ्क तीन स्पष्ट प्रतीत होता है ।

तबकाते नासिरीके कर्ताने छलनौती-राज्यके विषयमें छिसा है-

यह प्रदेश गङ्गाके दोनों तरफ फैठा हुआ है। पश्चिमी प्रदेश राठ (राढ़ )कहठाता है। इसीमें ठखनौती नगर है। पूर्व तरफ़के प्रदेशको वरिन्द (वरेन्द्र) कहते हैं।

आगे चल कर, अलीमदीनके द्वारा बिस्तियारके मारे जानेके बादके वृत्तान्तमें, वही ग्रन्थकर्ता लिखता है कि अलीमदीनने दिवकोट जाकर राजकार्य सँभाला और लखनौतीके सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया । इससे प्रतीत होता कि मुहम्मद बिस्तियार खिलजी समग्र सेनराज्यको अपने अधिकार-भुक्त न कर सका था।

अनुलफ़जलने लक्ष्मणसेनका केवल सात वर्ष राज्य करना लिखा है, परन्तु यह ठीक नहीं।

#### उमापतिधर।

इस कविकी प्रशंसा जयदेवने अपने गीतगोविन्दमें की है—" वाचः प्रष्टवयत्युमापतिधरः "—इससे प्रकट होता है कि या तो यह कि जयदेवका समकालीन था या उसके कुछ पहले हो चुका था। गीतगो-विन्दकी टीकांसे ज्ञात होता है कि उक्त इलोकमें वर्णित उमापतिधर, जयदेव, शरण, गोवर्धन और धोयी लक्ष्मणसेनकी समाके रत्न थे।

वैष्णवतोषिणीमें (यह भागवतकी भावार्थदी।पिका नामक टीकाकी टीका है) लिखा है—" श्रीजयदेवसहचरेण महाराजलक्ष्मणसेनमन्त्रिव-रेण उमापतिघरेणें " अर्थात् जयदेवके मित्र और लक्ष्मणसेनके मन्त्री उमापतिघरेने । इससे इन दोनोंकी समकालीनता प्रकट होती है।

<sup>(</sup>१) Raverty's Tabkatenssiri, P. 588. (२) Ravertys's Tabkate masiri, P. 578. (३) क्षात्रियपत्रिका, खण्ड १३, संख्या १, ६, प्र०८२.

कान्यमालामें छपी हुई आर्था-सप्तशतिके पहले पृष्ठके नोट नं० १ में एक श्लोक है—

गोवर्धनेश्व शरणो जयदेव उमापतिः। कविराजश्व रक्नानि समितौ लक्ष्मणस्य च ॥

इससे भी प्रतीत होता है कि उमापति लक्ष्मणकी सभामें विद्यमान था। परन्तु लक्ष्मणसेनके दादा विजयसेनने एक शिवमन्दिर बनवाया था। उसकी प्रशस्तिका कर्ता यही उमापतिघर था। इससे जाना जाता है कि यह कि विजयसेनके राज्यसे लेकर बल्लालसेनके कुमारपद तक जीवित रहा होगा। तथा, 'लक्ष्मणसेन जन्मते ही राज्यसिंहासन पर बिठलाया गया था,' इस जनश्रुतिके आधार पर ही इस किवका उसके राज्य-समयमें भी विद्यमान होना लिख दिया गया हो तो आश्चर्य नहीं।

इस कविका कोई ग्रन्थ इस समय नहीं मिलता । केवल इसके रचे हुए कुछ श्लोक वैष्णवतोषिणी और पद्याविल आदिमें मिलते हैं ।

#### शरण।

इसका नाम भी गीतगोविन्दके पूर्वोदाहत श्लोकमें मिलता है। कहते हैं, यह भी लक्ष्मणसेनकी सभाका कवि था। सभ्भवतः बल्लालसेन चरित्र (बल्लालसेन किंगा। यह बल्लालसेनके समयमें भी रहा हो तो आश्चर्य नहीं।

#### गोवर्धन ।

आचार्य गोवर्धन, नीलाम्बरका पुत्र, लक्ष्मणसेनका समकालीन था। इसने ७०० आयी-छन्दोंका आर्यासप्तशाति नामक प्रन्थ बनाया। इसने उसमें सेनवंशके राजाकी प्रशंसा की है। परन्तु उसका नाम नहीं दिया। उसीमें इसने अपने पिताका नाम नीलाम्बर लिखा है।

इस ग्रन्थकी टीकामें लिखा है कि 'सेनकुलतिलकभूपति 'से सेतु-काच्य-के रचियता प्रवरसेनका तात्पर्य है। परन्तु यह ठीक नहीं है। क्षक-संवत् १७०२ विकम-संवत् १८२७ में अनन्त पण्डितने यह टीका बनाई थी। उस समय शायद, वह सेनवंशी राजाओं के इतिहाससे अनिभन्न रहा होगा। नहीं तो गोवर्धनके आश्रयदाता बल्लालसेनके स्थान पर वह प्रवर-सेनका नाम कभी न लिखता।

#### जयदेव ।

यह गीतगोविन्दका कर्ता था। इसके पिताका नाम भोजदेव और माताका वामा (रामा) देवी था। इसकी स्त्रीका नाम पदमावती था। यह बङ्गालके केन्द्रवित्व (केन्दुली) नामक गाँवका रहनेवाला था। वह गाँव उस समय वीरभूमि जिलेमें था।

इस कविकी कविता बहुत ही मधुर होती थी। स्वयं कविने अपने मुँहसे अपनी कविताकी प्रशंसामें लिखा है—

शृणुत साधु मधुरं विवुधा विबुधालयतोपि दुरापम्। अर्थात् हे पण्डितो ! स्वर्गमें भी दुर्लभ, ऐसी अच्छी और मीठी मेरी कविता सुनो। इसकी यह कथन वास्तवमें ठीक है।

#### हलायुध ।

यह वत्सगोत्रके धनश्रय नामक ब्राह्मणका पुत्र था। बहालसेनके समय कमसे राजपिछत, मन्त्री और धर्माधिकारीके पर्दो पर यह रहा था। इसके बनाये हुए ये ग्रन्थ मिलते हैं।— ब्राह्मणसर्वस्व, पण्डितसर्वस्व, मीमांससर्वस्व, वैष्णवसर्वस्व, शैवसर्वस्व, द्विजानयन आदि। इन सबमें ब्राह्मणसर्वस्व मुख्य है। इसके दो भाई और थे। उनमेंसे बड़े भाई पशुपतिने पशुपति-पद्धति नामका श्राद्धविषयक ग्रन्थ बनाया और दूसरे भाई ईशानने आह्निकपद्धति नामक पुस्तक छिखी।

#### श्रीधरदास ।

यह लक्ष्मणसेनके प्रीतिपात्र सामन्त बद्धदासका पुत्र था। यह स्वयं भी लक्ष्मणसेनका माण्डलिक था। इसने शक-संवत् ११२७ (लक्ष्मण-

सेनके संवत् २७) में सदुक्तिकणीमृत नामका यन्थ संग्रह किया। उसमें ४४६ कवियोंकी कविताओंका संग्रह है।

### ६-माधवसेन (?)।

यह टक्ष्मणसेनका बड़ा पुत्र था। अबुलफज़लने लिखा है कि लक्ष्मणसेनके पीछे उसके पुत्र माधवसेनने १० वर्ष और उसके बाद केशवसेनने १५ वर्ष राज्य किया। मिस्टर एटकिन्सनने लिखा है कि अल्मोड़ा (जिला कमाऊँके) पास एक योगेश्वरका मिन्दर है। उसमें माधवसेनका एक ताम्रपत्र रख़्खा हुआ है, परन्तु वह अब तक छपा नहीं। इससे उसका ठीक वृत्तान्त कुछ भी मालूम नहीं होता। यदि उक्त ताम्रपत्र वास्तवमें ही भाधवसेनका हो तो उससे अबुलफज़लके लेखकी पृष्टि होती है। परन्तु अबुलफज़लका लिखा बलालमेन और लक्ष्मणसेनका समय ठीक नहीं है। इस लिए हम उसीके लिखे माधवसेन और केशवसेनके राज्य-समय पर भी विश्वास नहीं कर सकते।

#### ७-केशवसेन (?)।

यह माधवसेनका छोटा भाई था। हरिमिश्र घटकेकी बनाई कारि-काओंमें माधवसेनका नाम नहीं है। उनमें लिखा है कि लक्ष्मणसेनके बादं उसका पुत्र केशवसेन, यवनेंकि भयसे, गौड़-राज्य छोड़ कर, अन्यत्र चला गया। पडुमिश्रने केशवका किसी अन्य राजाके पास जाकर रहना लिखा है। परन्तु उक्त कारिकामें उस राजाका नाम नहीं दिया गया।

#### ८-विश्वरूपसेन।

यह भी माधवसेन और केशवसेनका भाई था। इसका एक ताम्रपत्र मिला है। उसमें लक्ष्मणसेनके पीछे उसके पुत्र विश्वरूपसेनका राजा

<sup>( )</sup> Kumaun, p. 516,

<sup>(</sup>२) घटक बङ्गालमें उन ब्राह्मणोंको कहते हैं जी समान कुलकी वर-कन्याओंका सम्बन्ध कराया करते हैं।

होना लिखा है। पर माधवसेन और केशवसेनके नाम नहीं लिखे। सम्भक है, माधवसेन और केशवसेन, अपने पिताके समयमें ही भिन्न भिन्न प्रदेशोंके शासक नियत कर दिये गये हों। इसीसे अबुलफज़लने उनका राज्य करना लिख दिया हो। और यदि वास्तवमें इन्होंने राज्य किया भी होगा तो बहुत ही अल्प समय तक।

पूर्वीक ताम्रपत्रमें विश्वरूपसेनको ठक्ष्मणसेनका उत्तराधिकारी, प्रतापि राजा और यवनोंका जीतनेवाला, लिखा है। उसमें उसकी निम्न-लिखित उपाधियाँ दी हुई हैं—

अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति, परमेश्वर, परमभद्वारक, महारा-जाधिराज, आरेराज-वृषभाङ्कराङ्कर और गौड़ेश्वर ।

इससे प्रकट होता है कि यह स्वतन्त्र और प्रतापी राजा था। सम्भव है, लक्ष्मणसेनके पीछे उसके बचे हुए राज्यका स्वामी यही हुआ हो। तबकाते नासिरीमें लिखा है—

"जिस समय ससैन्य बिस्तियार खिलजी कामरूद (कामरूप) और तिरहुतकी तरफ गया उस समय उसने मुहम्मद होरां और उसके भाईकी फ्रीज देकर लखनौर (राढ) और जाजनगर (उत्तरी उत्कल) की तरफ भेंजा। परन्तु उसके जीतेजी लखनौतीका सारा इलाका उसके अधीन न हुआ।" अतएव, सम्भव है, इस चढ़ाईमें मुहम्मद होरां हार गया हो, क्यों कि विश्वरूपसेनके ताम्रपत्रमें उसे यवनोंका विजेता लिखा है। शायद उस लेखका तात्पर्य इसी विजयसे है। यदि यह बात ठीक हो तो लक्ष्मणसेनके बाद बद्भदेशका राजा यही हुआ होगा और माधवसेन तथा केशवसेन विकमपुरके राजा न होंगे, किन्तु केवल भिन्न भिन्न प्रदेशोंके ही शासक रहे होंग।

ययापि अबुरुफंजुरुने विश्वसेनका नाम नहीं लिखा तथापि उसकः १४ वर्षसे अधिक राज्य करना पाया जाता है।

उसके दो ताम्रपत्र मिले हैं—पहली उसके राज्यके तीसरे वर्षका दूसरी चौदहवें वर्षका।

अबुलफज़लने, इसकी जगह, सदासेनका १८ वर्ष राज्य करना लिखा है। ९-द्नौजमाधव ।

अबुलफज़लने सदासेनके पीछे नोजाका राजा होना लिखा है। घर-कोंकी कारिकाओंमें केशवसेनके बाद दनुजमाधव (दनुजमर्दन या दनौजा माधव) का नाम दिया है। तारीख फीरोजशाहीमें इपीका नाम दनुजराय लिखा है। ये तीनों नाम सम्भवत: एक ही पुरुषके हैं।

ऊपर लिसा जा चुका है कि अबुलफज़लने इसको नोजा लिसा है। अतएव या तो अबुलफज़लने ही इसमें गलती की होगी या उसकी रचित आईने अकबरीके अनुवादकने।

घटकोंकी कारिकाओंसे इसका प्रतापी होना सिद्ध होता है। उनमें यह भी लिखा है कि लक्ष्मणसेनसे सम्मानित बहुतसे ब्राह्मण इसके पास आये थे, जिनका ब्रव्यादिसे बहुत कुछ सन्मान इसने किया था।

इसने कायस्थोंकी कुळीनता बनी रखनेके लिए, घटक आदिक नियुक्त करके, उत्तम प्रबन्ध किया था। विकमपुरको छोड़कर चन्द्रद्वीषं (बाकला) में इसने अपनी राजधानी कायम की । इसके विकमपुर छोड़नेका कारण यवनोंका भय ही मालम होता है।

लबनौतीका हाकिम मुगीसुद्दीन तुगरल, दिल्लिश्वरसे बगावत करके, वहाँका स्वतन्त्र स्वामी बन बैठा। तब देहलीके बादशाह बलबनने उस पर चढ़ाई की। उसकी सवर पाते ही तुगरल लखनौती छोड़ कर माग गया। बादशाहने उसका पीछा किया। उस समय रास्तेमें ( सुनारगाँवमें )

<sup>(?)</sup> J. B. A. S. Vol. VII, p. 43. (?) J. B. A. S., Vol. LXV, Part I, p. 9.

दनुजराय बादशाहसे जा मिला। वहाँ परं इन दोनोंमें यह सन्धि हुई कि दनुजराय तुगरलको जलमार्गसे न भागने दें।

यह घटना १२८० ईसवी (विकमी संवत् १३३७) के करीब हुई थी। इसिटिए उस समय तक दनुजरायका जीवित होना और स्वतन्त्र राजा होना पाया जाता है।

डाक्टर वाइजका अनुमान है कि यह बहालसेन्का पौत्र थाँ। परंतु इसका लक्ष्मणसेनका पौत्र होना अधिक सम्भव है। यह विश्वरूपसेनका युत्र भी हो सकता है। परन्तु अब तक इस विषयका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला।

जनरल किनङ्गहामका अनुमान है कि यह भूइहार ब्राह्मण था। परन्तु धटकाँकी कारिकाओंमें और अबुलफ ज़लकी आईने अकवरीमें इसको सेनवंशी लिखा है।

#### अन्य राजा।

घटकोंकी कारिकीओंसे पाया जाता है कि दनुजरायके पीछे रामवह-भराय, कृष्णवछभराय, हरिवहमराय और जयदेवराय चन्द्रद्वीपके राजा हुएं। जयदेवके कोई पुत्र न था। इसलिए उसका राज्य उसकी कन्याके पुत्रं (दौहित्र) को मिला।

#### समाप्ति ।

इस समय बङ्गालमें मुसलमानोंका राज्य उत्तरीत्तर वृद्धि कर रहा था। इस लिए विक्रमपुरकी सेनवंशी शासावाला चन्द्रद्वीपका राज्य जयदेवरायके साथ ही अस्त हो गया।

<sup>(</sup> ξ ) Elliot's History, Vol. III, p. 116. (ξ) J. B. A. S., 1874 p. 83.

# सेन-वंशी राजाओंकी वंशावली।

| नंबर | नाम                          | परस्परका<br>सम्बन्ध | ज्ञात समय                                                  | समकालीन<br>राजा |
|------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
|      | वीरसेनके<br>वंशमें           |                     |                                                            |                 |
| 7    | सामन्तसेन                    |                     |                                                            |                 |
| 3    | हेमन्तसेन                    | नं० १ का पुत्र      |                                                            | नेपालका राजा    |
| 3    | विजयसेन                      | नं०२ कापुत्र        |                                                            | नाम्यदेव        |
| ¥    | ब्रह्मालसेन                  | नं०३ कापुत्र        | शक-संवत् <b>१०</b> ४१, <b>१०</b> ९०,<br><b>१०९</b> १, ११०० |                 |
| ч    | लक्ष्मणसेन                   | नं० ४ का पुत्र      | शक-संवत् ११००, ११२७                                        |                 |
| Ę    | माधवसेन                      | नं॰ ५ कापुत्र       |                                                            |                 |
| و    | केशवसेन                      | नं० ५ कापुत्र       | ,                                                          |                 |
| ٤    | विश्वरूपसेन                  | नं०५ कापुत्र        |                                                            |                 |
| ٩    | द्गुजमाधव                    |                     |                                                            |                 |
|      | रामवल्लभराय                  |                     | विकमी संवत् १३३७                                           | देहलीका बाद-    |
|      | कृष्णवहाभराय                 |                     |                                                            | शाह बलबन        |
|      | <b>ह</b> रि <b>षह्मभरा</b> य |                     |                                                            | * .             |
|      | जयदेवराय                     |                     |                                                            |                 |

# चौहान-वंश।

#### उत्पत्ति ।

ययपि आजकल चौहानवंशी क्षत्रिय अपनेको अग्निवंशी मानते हैं और अपनी उत्पत्ति परमारोंकी ही तरह विशक्ति आग्निकंडसे बतलाते हैं, तथापि वि० सं० १०३० से १६०० (ई० स० ९७३ से १५४३) तकके इनके शिलालेखोंमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है।

प्रसिद्ध इतिहासलेखक जेम्स टौड साहबको हाँसीके किलेसे वि० सं० १२२५ (ई० स० ११६७) का एक शिलालेखें मिला था। यह चौहान राजा पृथ्वीराज द्वितीयके समयका था। इस लेखमें इनको चन्द्र-वंशी लिखा था।

आब्पर्वत परके अचलेश्वर महादेवके मन्दिरमें वि० सं० १३७७ (ई० स० १३२००) का एक शिलालेख लगा है। यह देवड़ा (चौहान) राव लुंभाके समयका है। इसमें लिखा है:—

ं " सूर्य और चन्द्रवंशके अस्त हो जाने पर, जब संसारमें उत्पातः कायम 'हुआ, तब वत्सक्तिषेने ध्यान किया । उस समय वत्सक्तिषिके ध्यान, और चन्द्रमाके योगसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ...।"

उपर्युक्त लेखसे भी इनका चन्द्रवंशी होना ही सिद्ध होता है।

कर्नेल टौड साहबने भी अपने राजस्थानमें चौहानोंको चन्द्रवंशी, वत्सगोत्री और सामवेदको माननेवाले लिखा है।

वीसलदेव चतुर्थके समयका एक लेख अजमेरके अजायबघरमें स्वस्ता हुआ है। इसमें चौहानोंको सूर्यवंशी लिखा है।

ग्वालियरके तैवरवंशी राजा वीरमके कृपायात्र नयचन्द्र**सूरिने** 

<sup>(</sup> १ ) Chronicals of the Pathan Kings of Delhi.

हम्मीर महाकाव्य ' नामक काव्य बनाया था। यह नयचन्द्र जैनसाधु था और इसने उक्त काव्यकी रचना वि० सं० १४६० (ई० स० १४०३) के करीब की थी। उसमें लिखा है:—

"पुष्कर क्षेत्रमें यज्ञ प्रारम्भ करते समय राक्षसों द्वारा होनेवाले विद्योंकी आश्रद्धांसे ब्रह्माने सूर्यका ध्यान किया। इस पर यज्ञके रक्षार्थ सूर्यमण्डलसे उतर कर एक वीर आपहूँचा। जब उपर्युक्त यज्ञ निर्विद्य समाप्त हो गया, तब ब्रह्माकी कृपासे वह वीर चाहमान नामसे प्रसिद्ध होकर राज्य करने लगा।"

पृथ्वीराज-विजय नामक काव्यमें भी इनको सूर्यवंशी ही लिखा है।
मेवाड्राज्यमें बीजोल्या नामक गाँवके पासकी एक चट्टान पर वि॰
सं० १२२६ (ई० स॰ ११७०) का एक लेख खुदा हुआ है। यह
स्वौहान सोमेश्वरके समयका है। इसमें इनको वत्सगोत्री लिखा है।

मारवाड्राज्यमें जसवन्तपुरा गाँवसे १० मीठ उत्तरकी तरफ एक पहाड़ीके ढलावमें 'सुंधा माता ' नामक देवीका मान्दर है। उसमेंके वि० सं० १३१९ (ई० स० १२६३) के चौहान चाचिगदेवके लेखमें भी चौहानोंको वत्सगोत्री लिखा है। — उसमेंका वह श्लोक यहाँ उद्भृत किया जाता है: —

श्रीमद्वरसमहर्षिहर्षनयनोद्भृतांबुप्रप्रभा पूर्वोद्याधरमोलिमुख्यशिखरालंकारतिग्मश्चतिः । पृथ्वी त्रातुमपास्तदेत्यतिमिरः श्रीचाहमानः पुरा वीरःक्षीरसमुद्रसोदरयशोरशिप्रकाशोभवत् ॥ ४ ॥

उपर्युक्त लेखोंसे स्पष्ट प्रकट होता है। कि उस समय तक ये अपनेको अग्निवंड़ी या वाशिष्ठगोत्री नहीं मानते थे।

पक्षरे पहल इनके अग्निवंशी होनेका उल्लेख ' पृथ्वीराजरासा ' नामक भाषाके कान्यमें मिलता है। यह कान्य वि० सं० १६०० ( ई० स० १५४२) के करीन लिखा गया था । परन्तु इसमें ऐतिहासिक सत्य नहुत ही थोड़ा है।

अजमेरका चौहानराजा अर्णाराज बड़ा प्रतापी था। उसीके नामके अपभ्रंश 'अनल' के आधारपर उसके वंशज अनलीत कहलाने लगे होंगे और इसीसे पृथ्वीराजरासा नामक काव्यके कर्तीने उन्हें आग्नवंशी समझ लिया होगा। तथा जिस प्रकार अपनेको अग्नवंशी माननेवाले परमार बाशिष्टगोत्री समझे जाते हैं उसी प्रकार इनको भी अग्निवंशी मानकर विशिष्टगोत्री लिख दिया होगा।

#### राज्य ।

चौहानोंका राज्य पहले पहल अहिच्छत्रपुरमें था। उस समय यह देश उत्तरी पांचाल देशकी राजधानी समझा जाता था। बरेलीसे २० मील पश्चिमकी तरफ रामनगरके पास अवतक इसके भग्नावशेष विद्यमान हैं।

वि० सं० ६९७ (ई० स० ६४०) के करीब प्रसिद्ध चीनी यात्री। हुएन्स्संग इस नगरमें रहा था। उसने लिखा है:—

. " अहिच्छत्रपुरका राज्य करीब २००० लीके घेरेमें हैं। इस नगरमं बौद्धोंक १० संघाराम हैं। इनमें १००० भिश्च रहते हैं। यहाँ पर विध-मियों (ब्राह्मणों) के भी ९ मन्दिर हैं। इनमें भी २०० पुजारी रहते हैं। यहाँके निवासी सत्यप्रिय और अच्छे स्वभावके हैं। इस नगरके बाहर एक तालाव है। इसका नाम नागसर है।"

उपर्युक्त अहिच्छत्रपुरसे ही ये लोग शाकम्मरी ( सांभर-मारवाड़ ) में आये और इस नगरको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया । इसीसे इनकी उपाधि शाकम्भरीश्वर हो गई । यहाँ पर इनके अधीनका सब देश उस

<sup>(</sup>१) पाँच लीका एक मील होता था।

समय सपादलक्षके नामसे प्रसिद्ध था। इसीका अपभंश 'सवालक ' शब्द अवतक अजमेर, नागोर और सांभरके लिये यहाँ पर प्रचलित है। सपादलक्ष शब्दका अर्थ सवालास है। अतः सम्भव है कि उस समय इनके अधीन इतने ग्राम हों।

इसके बाद इन्होंने अजमेर बसाकर वहाँपर अपनी राजधानी कायम की । तथा इन्होंकी एक शाखाने नाडोल (मारवाड़में) पर अपना अधिकार जमाया । इसी शाखाके वंशज अबतक बुँदी, कोटा और सिरोही राज्यके अधिपति हैं।

#### १-चाहमान।

इस वंशका सबसे पहला नाम यही मिलता है।

इसके विषयमें जो कुछ हिसा मिलता है वह हम पहले ही इनकी उत्पत्तिके लेखमें लिस चुके हैं।

### २-वासदेव।

यह चाहमानका वंशज था।

अहिच्छत्रपुरसे आकर इसने शाकंभरी ( सांभर-मारवाड़ राज्यमें ) की झीलपर अधिकार कर लिया था । इसीसे इसके वंशज शाक्म्भरी-श्वर कहलाये ।

प्रचन्धको शके अन्तकी वंशावलीमें इसका समय संवत् ६०८ लिखा है। अतः यदि उक्त संवत्को शक संवत् मान लिया जाय तो उसमें १३५ जोड़ देनेसे वि० सं० ७४३ में इसका विद्यमान होना सिद्ध होता है।

### ३-सामन्तदेव।

यह वासुदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

(१) पृथ्वीराज-विजय, सर्ग ३।

#### ४-जयराज (जयपाल)।

यह सामन्तदेवका, पुत्र था और उसके बाद राज्यका स्वामी हुआ। अण-हिलवाड़ा (पाटण) के पुस्तक—मंडारसे मिली हुई 'चतुर्विशति-प्रबन्ध ' नामक हस्तालिबित पुस्तकमें इसका नाम अजयराज लिखा है।

इसकी उपाधि 'चक्री 'थी। यह शायद वृद्धावस्थामें वानप्रस्थ हो गया था और इसने अपना आश्रम अजमेरके पासके पर्वतकी तराईमें बनाया था। यह स्थान अवतक इसीके नामसे प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्का ६ के दिन इस स्थानपर मेला लगता है और उस दिन अजमेर-नगरवासी अपने नगरके प्रथम ही प्रथम बसानेवाले इस अजय-याल बाबाकी पूजा करते हैं।

यह विक्रम संबत्की छठी शताब्दीके अन्तमें या सातवीं शताब्दीके आरम्भमें विद्यमान था।

### \*५-विग्रहराज (प्रथम)।

यह जयराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

### ६-चन्द्रराज (प्रथम)।

यह विग्रहराजका पुत्र था और उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ ।

### ७-गोपेन्द्रराज।

यह चन्द्रराजका भाई और उत्तराधिकारी था । पूर्वीक्विसित चतु-विँशति-प्रबन्धमें इसका नाम गोविन्दराज छिसा है।

इस वंशका सबसे प्रथम राजा यही था; जिसने मुसलमानोंसे युद्ध कर सुलतान बेग वरिसको पकड़ लिया था । परन्तु इतिहासमें इस नामका कोई सुलतान नहीं मिलता है । अतः सम्भव है कि यह कोई सेनापति होगा । क्योंकि इसके पूर्व ही मुसलमानोंने सिन्धके कुछ भाग

पर अधिकार कर लिया था और उधरसे राजपूताने पर भी मुसलमानोंके आक्रमण आरम्भ हो गये थे।

## 🌯 ८–दुर्ऌभराज।

यह गोपेन्द्रराजका उत्तराधिकारी था । इसको 'दूलाराय' भी कहते थे।

पृथ्वीराज-विजयमें लिखा है कि यह गौड़ोंसे लड़ा था।

इसी समय पहले पहल अजैमेर पर मुसलमानोंका आक्रमण हुआ था और उसी युद्धमें यह अपने ७ वर्षके पुत्रसहित मारा गया था । सम्भवतः यह आक्रमण वि० सं० ७८१ और ७८३ (ई० स० ७२४ और ७२६) के बीच सिंघके सेनानायक अब्दुल रहमानके पुत्र जुनै-दके समय हुआ होगा।

### .९-गूवक (प्रथम )।

यह दुर्लभराजके पीछे गद्दीपर बैठा । यद्यपि 'ग्रुथ्वीराज-विजय ' में इसका नाम नहीं लिखा है, तथापि बीजोत्यासे और हर्षनाथके मन्दिरसे मिले हुए लेखोंमें इसका नाम विद्यमान है।

इसने अपनी वीरताके कारण नागावलोक नामक राजाकी सभामें वीर 'की पदवी प्राप्त की थी। यह नागावलोक वि० सं० ८१६ ई० स० ७५६) के निकट विद्यमान था। क्योंकि वि० सं० ८१३ का चौहान भर्तृबुद्ध द्वितीयका एक ताम्रपत्र मिला है। यह भर्तृबुद्ध भरक्चल (भड़ौच-गुजरात) का स्वामी था। इसके उक्त ताम्रपत्रमें इसको नागावलोकका सामन्त लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि गूवक भी वि० सं० ८१३ (ई० स० ७५६) के करीन विद्यमान था।

## १०-चन्द्रराज (द्वितीय)।

यह गूवकका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

## ११-गूवक (द्वितीय)।

यह चन्द्रराज द्वितीयका पुत्र था और उसके पीछे गद्दीपर बैठा। **१२-चन्द्रनराज।** 

यह गूवक द्वितीयका पुत्र था और उसके पीछे उसके राज्यका स्वामी हुआ।

पूर्वोक्त हर्षनाथके लेखसे पता चलता है कि इसने 'तँवरावती ' (देहलीके पास ) पर हमला कर वहाँके तँवरवंशी राजा स्द्रेणको मार डाला ।

### १३-वाक्पतिराज।

यह चन्द्रनराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसको बपराज भी कहते थे। इसने विन्ध्याचलतक अपने राज्यका विस्तार कर लिया था।

हर्पनाथके लेखुसे पता चलता है कि तन्त्रपाछने इसपर हमला किया था। परन्तु उसे हारकर भागना पड़ा। यद्यपि उक्त तन्त्रपालका पता नहीं लगता है, तथापि सम्भवतः यह कोई तँवर-वंशी होगा।

वाक्रपतिराजने पुष्करमें शायद एक मन्दिर बनवाया था।

इसके तीन पुत्र थे-सिंहराज, लक्ष्मणराज और वत्सराज । इनमेंसे सिंहराज तो इसका उत्तराधिकारी हुआ और लक्ष्मणराजने नाडोळ (मारवाड़ )में अपना अलग ही राज्य स्थापित किया ।

## १४-सिंहराज।

यह वाक्पतिराजका बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था ।

यह राजा बड़ा वीर और दानी था। छवण नामक राजाकी सहायतासे तँवरोंने इसपर ऋमळा किया। परन्तु उन्हें हारकर भागना पड़ा। इसी राजाने वि० सं० १०१३ (ई० स० ९५६) में हर्षनाथका मन्दिर बनवाकर उसपर सुवर्णका कठका चढ़वाया और उसके निर्वाहार्थ ४ गाँव दान दिये। इसकी वीरताके विषयमें हम्मीर-महाकाव्यमें लिखा है कि, इसकी युद्धयात्राके समय कर्णाट, लाट (माही और नर्मदाके बीचका प्रदेश), चोल (मदास), गुजरात और अङ्ग (पश्चिमी बंगाल) के राजा तक घबरा जाते थे। इसने अनेक बार मुसलमानोंसे युद्ध किया था। एक बार इसने हातिम नामक मुसलमान सेनापतिको मारकर उसके हाथी छीन लिये थे।

प्रबन्धकोशकी वंशावलीसे पता चलता है कि इसने अजमेरसे २५ मील दूर जेठाणक स्थानपर मुसलमान सेनापति हाजीउद्दीनको इराया था।

इसने नासिस्दीनको हराकर उसके १२०० घोढ़े छीन छिये थे। यह नासिस्दीन सम्भवतः सुबक्तगीनकी उपाधि थी। वि० सं० १०२० (ई० स०९६२) दे पूर्वतक इसने कई बार भारत पर चढ़ाइयाँ की थीं। इसके तीन पुत्र थे-विग्रहराज, दुर्लभराज, और गोविन्दराज।

### १५-विग्रहराज (द्वितीय)।

यह सिंहराजका बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसने अपने पिताके राज्यको हट कर उसकी वृद्धि की ।

फौर्क्स साहबक्कत रासमालासे प्रकट होता है कि इसने गुजरात (अणिहलपाटण) के राजा मूलराज पर चढ़ाई कर उसे कंथकोट (कच्छ) के किलेकी तरफ भगा दिया और अन्तमें उससे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। यद्यपि गुजरातके राजाकी हार होनेके कारण गुजरातके कवि इस विषयमें मौन हैं, तथापि मेस्तुङ्गरचित प्रबन्ध-चिन्तामणिमें इसका विस्तृत विवरण मिलता है।

<sup>(</sup>१) इम्मीर-महाकाव्य, सर्ग १।

हम्मीर-महाकाव्यमें लिखा है कि, विग्रहराजने चढ़ाई कर मूलराजको मार डाला । परन्तु यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती ।

पृथ्वीराजरासेमें जो वीसलदेवकी गुजरातके चालुकरायपरकी चढ़ाईका वर्णन है वह भी इसी विग्रहराजकी इस चढ़ाईसे ही तात्पर्य रखती है।

इसके समयका वि॰ सं॰ १०३० (ई॰ स॰ ९७३) का एक शिलालेख हर्षनाथके मन्दिरसे मिला है। इसका वर्णन हम ऊपर कई जगह कर चुके हैं। इससे भी प्रकट होता है कि यह बड़ा प्रतापी राजा था।

## १६-दुर्लभराज (द्वितीय)।

यह सिंहराजका पुत्र और अपने बड़े भाई विग्रहराज द्वितीयका उत्तराधिकारी था।

### १७-गोविन्द्राज।

यह शायद सिंहराजका पुत्र और दुर्लभराजका छोटा भाई था और उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ। इसको गंदुराज भी कहते थे।

### १८-वाक्पतिराज (द्वितीय)।

़ यह गोविन्दराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था ।

### १९-वीर्यराम।

यह वाक्पितराजका पुत्र था और उसके पीछे गद्दीपर बैठा । इसने माठवेके प्रसिद्ध परमार राजा भोज पर चढ़ाई की थी। परंतु उसमें यह मारा गर्यों।

शायद इसीके समय सुलतान महमूद गजनीने गढ़ बीटली (अजमेर) पर हमला किया था और जसमी होकर यहाँसे उसे ई० स० १०२४ में अनिहलवाड़ेको लीटना पड़ा था।

<sup>(</sup>१) पृथ्वीराज-विजय, सर्ग ५।

### २०-चामुण्डराज।

यह वीर्यरामका छोटामाई और उत्तराधिकारी था। यद्यपि पृथ्वीराज-विजयमें इसके राजा होनेका उल्लेख नहीं है, तथापि बीजोल्याके लेख, हम्मीरमहाकाव्य और प्रबन्धकोशकी वंशावलीसे इसका राजा होना सिद्ध है।

पृथ्वीराज-विजयसे यह भी विदित होता है कि नरवरमें इसने एक विष्णुमन्दिर बनवाया था।

इसने हाजिमुद्दीनको बन्दी बनाया।

## २१-दुर्लभराज (तृतीय)।

यह चामुण्डराजका उत्तराधिकारी था। इसको दूसल भी कहते थे। यथि बीजोल्याके लेखमें चामुण्डराजके उत्तराधिकारीका नाम सिंहर लिखा है, तथापि अन्य वंशावलियोंमें उक्त नामके न मिलनेके कारण सम्भव है कि यह सिंहभट शब्दका अपभ्रंश हो और, विशेषणकी तरह काममें लाया गया हो।

पृथ्वीराज-विजयमें लिखा है कि इसने मालवेके राजा उदयादित्य-की सहायतामें घुड़सवार सेना लेकर गुजरात पर चढ़ाई की और वहाँके सोलंकी राजा कर्णको मार डाला।

यह दुर्छम मेवाड्के रावल वैरिसिंघसे लड्ते समय मारा गया था।

हम्मीर-महाकाव्यमें दुर्लभके उत्तराधिकारीका नाम दूसल लिखा है। परंतु यह ठीक नहीं है; क्यों कि यह तो इसीका दूसरा नाम था और वास्तवमें देखा जाय तो यह इसीके नामका प्राकृत रूपान्तर मात्र है। इसी काव्यमें दूसलका गुजरातके राजा कर्णको मारना लिखा है। परन्तु गुजरातके लेखकोंने इस विषयमें कुछ नहीं लिखा है। फेवल हेमचन्द्रने अपने बाध्ययकाव्यमें इतना लिखा है कि, कर्णने विष्णुंके ध्यानमें लीन

होकर यह शरीर छोड़ दिया। उपर्युक्त कर्णका राज्यकाल वि॰ सं॰ ११२० से ११५० (ई० स० १०६३ से १०९३) तक था। अतः दुर्लभ राज्यका भी उक्त समयके मध्य विद्यमान होना सिन्द्र होता है।

प्रबन्धकोशके अन्तकी वंशावलीमें लिखा है कि दूसल ( दुर्लभराज ) गुजरातके राजा कर्णको पकड़ कर अजमेरमें ले आया। परन्तु यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती।

### २२-वीसलदेव (तृतीय)।

यह दुर्रुभराजका छोटा माई और उत्तराधिकारी था। इसका दूसरा नाम विग्रहराज (तृतीय) भी था।

वीसल-देवरासा नामक भाषाके काव्यमें इसकी रानी राजदेवीको माल-वेके परमार राजा भोजकी पुत्री लिखा है और साथ ही उसमें इन दोनोंका बहुतसा कपोलकल्पित वृत्तान्त भी दिया है। अतः यह पुस्तक ऐतिहा-सिकोंके विशेष कामकी नहीं है। हम पहले ही लिख चुके हैं कि राजा भोज वीर्यरामका समकालीन था। इसलिए वीसलदेवके समय मालवेपर उदयादित्यके उत्तराधिकारी लक्ष्मदेव या उसके छोटेमाई नरवर्मदेवका राज्य होगा।

ं फरिश्ताने लिखा है कि वीलदेव ( वीसलदेव ) ने हिन्दूराजाओंको अपनी तरफ मिलाकर मोदुदके सूबेदारोंको हाँसी, थानेश्वर और नगर-कोटसे भगा दिया था। इस युद्धमें गुजरातके राजाने इसका साथ नहीं दिया, इसलिए इसने गुजरात पर चढ़ाई कर वहाँके राजाको हराया और अपनी इस विजयकी यादगारमें वीसलपुर नामक नगर बसाया। यह नगर अब तक विद्यमान है।

प्रबन्धकोशके अन्तमें दी हुई वंशावलीमें लिखा कि वीसलदेवने एक पतिवता ब्राह्मणींका सतीत्व नष्ट किया था। इसीके शापसे यह कुछसे पीड़ित होकर मृत्युको प्राप्त हुआ।

पृथ्वीराजरासेमें वीसलदेव द्वारा गौरी नामक एक वैश्य-कन्याका सतीत्व नष्ट करना और उसके शापसे इसका दुंढा राक्षस होना लिखा है। यद्यपि इस वंशमें वीसलदेव नामके चार राजा हुए हैं, तथापि पृथ्वीराजरासाके कर्ताने उन सबको एक ही सयालकर इन चारोंका वृत्तान्त एक ही स्थानपर लिख दिया है। इससे बड़ी गडबड़ हो गई है।

इसके समयका एक लेख मिला है। यह राजपूताना-म्यूजियम, ( अजायवपर ) अजमेरमें इक्सा है। इसमें इनको सूर्यवंशी लिखा है।

# २३-पृथ्वीराज (प्रथम)।

यह वीसलदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

प्रसिद्ध जैनसाधु अभयदेव ( मलधारी ) के उपदेशसे रणस्तम्भपुर ( रणथंभोर ) में इसने एक जैन-मन्दिर पर सुवर्णका कलश चढ़-वाया था।

इसकी रानीका नाम रासच्चदोव था।

## २४-अजयदेव।

यह पृथ्वीराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसका दूसरा नाम अजयराज था।

पृथ्वीराज-विजयमें लिखा है कि वर्तमान (अजयमेर ) अजमेर इसीने बसाया था। इसने चाचिक, सिन्धुल और यशोराजको युद्धमें हराकर मारा और मालवेके राजाके सेनापित सल्हणको युद्धमें पकड़ लिया तथा उसे ऊँटपर बाँधकर अजमेरमें ले आया और वहाँपर कैंद्र कर रक्खा। इसने मुसलमानोंको भी अच्छी तरहसे हराया था।

अजमेर नगरके बसाये जानेके विषयमें भिन्न भिन्न पुस्तकोंमें भिन्न भिन्न मत मिलते हैं:—

<sup>(?)</sup> Pro. Petterson's 4 th report, P. 87.

कुछ विद्वान इसे महाभारतके पूर्वका बसा हुआ मानते हैं ।

किनंगहाम साहबका अनुमान है कि यह मानिकरायके पूर्वज अजय-राजका बसाया हुआ है। उनके मतानुसार मानिकराय वि० सं० ८७६ से ८८२ (ई० स० ८१९-८२५) के मध्य विद्यमान थाँ।

जेम्स टौड साहबने अपने राजस्थान नामक इतिहासमें लिखा है कि-"अजमेर नगर अजयपालने बसाया था। यह अजयपाल चौहान-राजा बीसलदेवके बेटे पुष्करकी बकरियाँ च्राया करता था।" उसीमें उन्होंने बीसलदेवका समय वि० सं १०७८ से ११४२ माना है ।

चौहानोंके कुछ भाटोंका कहना है कि अजमेरका किला और आना-सागर तालाब दोनों ही वीसलदेवके पुत्र आनाजीने बनवाये थें।

राजपूताना गजटियरसे प्रकट होता है कि पहले पहल यह नगर ई० स० १४५ में चौहान अनहलके पुत्र अजने बसाया थाँ।

जर्मन विद्वान लासन साहबका मत है कि अजमेरका असली नाम अजामीड़ होगा और ई० स० १५० के निकटके टालोमी नामक लेख कने जो अपनी पुस्तकमें 'गगास्मिर' नाम लिखा है वह सम्भवतः अजन्मेरका ही बोधक होगाँ।

हम्मीर-महाकाव्यसे विदित होता है कि यह नगर इस वंशके चौथे राजा जयपाल (अजयपाल ) ने बसाया था। शत्रुओं के सैन्य-चक्रको जीत लेनेके कारण इसकी उपाधि चक्री थी।

प्रबन्ध-कोशके अन्तकी वंशावलीमें भी उक्त अजयपालको ही अज-मेरके किलेका बनवानेवाला लिखा है।

<sup>(?)</sup> Cun., A. S. R., Vol. II, P. 252, (?) Cun., A. S. R., Vol. II, P. 253, (?) Tod's Rajsthan, Vol. II, P. 663, (?) Cun., A. S. R. Vol. II. P. 252, (?) R. G., Vol. II, P. 14, (?) Indische, A. S., Vol. III, P. 151,

तारीख फरिश्तासे हिजरी सन् ६३ (ई० स० ६८३-वि० सं० ७४०), ३७७ (ई० स० ९८७-वि० सं० १०४५) और ३९९ (ई० स० १००९-वि० स० १०६६) में अजमेरका विद्यमान होना सिद्ध होता है। उसमें यह भी लिखा है कि हि० स० ४१५ के रमजान (ई० स० १०२४ के दिसंबर) महीनेमें महमूद गोरी मुलतान पहुँचा और वहाँसे सोमनाथ जाते हुए उसने मार्गमें अजमेरको फतह किया।

बहुत्से विद्वान हम्मीर महाकाव्य, प्रबन्धकोश और तारील फरिश्ता आदिके वि० सं० १४५० के बाद्में लिखे हुए होनेसे उन पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि एक तो १२ वीं शताब्दिके पूर्वका एक भी लेख या शिल्पकलाका काम यहाँ पर नहीं मिलता है, दूसरे फरिश्ताके पहलेके किसी भी मुसलमान-लेखकने इसका नाम नहीं दिया है और तीसरा वि० सं० १२४७ (ई० स० ११९०) के करीब बने हुए पृथ्वीराज-विजय नामक काव्यमें पृथ्वीराजके पुत्र अजयदेवको अजमेरका बनानेवाला लिखा है।

अजमेरके आसपाससे इसके चाँदी और ताँबेके सिक्के मिलते हैं। इन पर सीधी तरफ लक्ष्मीकी मूर्ति बनी होती है। परन्तु इसका आकार बहुत मद्दा होता है। और उलटी तरफ 'श्रीअजयदेव' लिखा होता है। चौहान राजा सोमेश्वरके समयके वि० सं० १२२८ (ई० स० ११७१) के लेखसे विदित होता है कि अजयदेवके उपर्युक्त द्रम्म (चांदीके सिक्के) उस समय तक प्रचलित थे।

इसी प्रकारके ऐसे भी चाँदीके सिक्के मिलते हैं; जिन पर सीधी तरफ रुक्ष्मीकी मूर्ति बनी होती है और उलटी तरफ श्रीअजयपालदेव '

<sup>(</sup>१) यह लेख धीडगाँवके विश्वमन्दिरमें लगा है। यह गाँव मेवाड राज्यके जहाजपुर जिलेमें है।

छिखा होता है। जनरल कनिंगहामका अनुमान है कि शायद ये सिक्के अजयपाल नामक तँबरवंशी राजाके होंगे।

जयदेवकी रानीका नाम सोमलदेवी था। इसको सोमलेखा भी कहते थे। पृथ्वीराजविजयमें लिखा है कि इसको सिक्के टलवानेका बड़ा शौक था। चौहानोंके अधीनके देशसे इसके भी चाँदी और ताँवेके सिक्के मिलते हैं इन पर उलटी तरफ 'श्रीसोमलदेवि' या 'श्रीसोमलदेवी' लिखा होता है। और सीधी तरफ 'गिधये' सिक्कोंपरके गधेके खुरके आकारका बिगड़ा हुआ राजाका चेहरा बना होता है। किसी किसी पर इसकी जगह सवारका आकार बना रहता है। जनरल किनेंगहाम साहबने इनपरके लेखको 'सोमलदेव' पढ़कर इनको कि—सी अन्य राजाके सिक्के समझ लिये थे। परन्तु इण्डियन म्यूजियभके सिक्कोंकी कैटलाग (सूची) में उन्होंने जो उक्त सिक्कोंके चित्र दिये हैं उनमेंसे दो सिक्कोंमें सोमलदेवि पढ़ा जाता है।

रापसन साहब इन सिक्कोंको दक्षिण कोशल (रत्नपुर) के हैहय (कलचुरी) राजा जाजल्लदेवकी रानीके अनुमान करते हैं; क्योंकि उसका नाम भी सोमलदेवी थाँ। परन्तु ये सिक्के वहाँ पर नहीं मिलते हैं। इनके मिलनेका स्थान अजमेरके आसपासका प्रदेश है। अतः रापसन साहबका अनुमान ठीक प्रतीत नहीं होता।

इसका समय वि॰ सं॰ ११६५ (ई॰ स॰ ११०८) के आस पास होगा।

## २५-अणीराज।

यह अजयराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

इसको आनाक, आनलदेव और आनाजी भी कहते थे। इसके तीन रानियाँ थी। पहली मारवाड़की सुधवा, दूसरी गुजरातके सीलंकी राजा

<sup>(</sup>१) C. I. M., Pl. VI, 10-11,

<sup>(</sup> R) J, R. A. S., A. D. 1900, P. 121.

सिद्धराज जयसिंहकी कन्या कांचनदेवी और तीसरी सोलंकी राजा कुमारपालकी बहन देवल देवी। इनमेंसे पहली रानीसे इसके दो पुत्र हुए। जगदेव और वीसलदेव (विग्रहराज) तथा द्सरी रानीसे एक, पुत्र सोमेन्बर हुआ।

अर्णोराजने अजमेरमें ' आना-सागर ' नामक तालाव बनवाया ।

सिद्धराज जयसिंहने अर्णोराजपर हमला किया था। परन्तु अन्तमें उसे अपनी कन्या कांचनदेवीका विवाह अर्णोराजके साथकर मैत्री करनी पड़ी। सिद्धराजकी मृत्युके बाद अर्णोराजने गुजरातपर चढ़ाई की, परन्तु इसमें इसे सफलता नहीं हुई। इसका बदला लेनेके लिए वि० स० १२०७ (ई० स ११५०) के आसपास गुजरातके राजा कुमारपालने पीछा इसके राज्य पर हमला किया और इस युद्धमें अर्णोराजको हार माननी पड़ी। यदापि इस विषयका वृत्तान्त चौहानोंके लेखों आदिमें नहीं मिलता है, तथापि गुजरातके ऐतिहासिक ग्रन्थोंमें इसका वर्णन दिया हुआ है।

प्रवन्ध-चिन्तामणिमं लिखा है:--

"कुमारपाल स्वेच्छानुसार राज्यप्रबन्ध करता था। इससे उसके बहुतसे उच्च कर्मचारी उससे अप्रसन्न हो गये। उनमेंसे अमात्य वाग्भटका छोटाभाई आहड ( चाहड या आरभट); जिसको सिद्ध-राज जयसिंह अपने पुत्रके समान समझता था, कुमारपालको छोड़ कर सपादलक्षके चौहानराजा आनाकके पास चला गया और मौका पाकर उसको गुजरात पर चढ़ा ले गया। जब इस चढ़ाईका हाल कुमारपालको मालूम हुआ तब उसने भी सेना लेकर उसका सामना किया। परन्तु आहड़ने उसके सैनिकोंको धनदेकर प्रहले ही अपनी तरफ मिला लिया था। इससे कुमारपालकी आज्ञाके विना ही वे लोग पीठ दिसाकर भागने लगे। अपनी सैन्यकी यह दशा देख कुमारपालको

नहुत कोध चढ़ आया और चौहान राजा आनाकसे स्वयं भिड़ जानेकें लिये उसने अपने महाबतको आज्ञा दी कि मेरे हाथीको आनाकके हाथीके निकट ले चल । इस प्रकार जब कुमारपालका हाथी निकट पहुँचा तब उसे मारनेके लिये आहड़ स्वयं अपने हाथी परसे उसके हाथी पर कूइनेके लिये उछला । परन्तु महावतके हाथीको पीछेकी तरफ हटा लेनेके कारण बीचहीमें पृथ्वीपर गिर पड़ा और तत्काल वहीं पर मारा गया । अन्तमें आनाक भी कुमारपालके बाणसे घायल हो गया और विजयी कुमारपालने उसके हाथी घोड़े छीन लिये।"

जिनमण्डनरचित कुमारपाल-प्रबन्धमें लिखा है:—" शाकम्भरीका अणाराज अपनी स्त्री देवलदेवीके साथ चौपड़ खेलते समय उसका उप-हास किया करता था। इससे कुछ होकर एक दिन उसने इसे अपने भाई कुमारपालका भय दिखलाया। इस पर अणाराजने उसे लात मारकर वहाँसे निकाल दिया। तब देवलदेवी अपने भाई कुमारपालके पास चली गई और उसने उससे सब हाल कह सुनाया। इस पर कोधित हो कुमारपालने इसपर चढ़ाई की। उस समय अणाराजने आरमट (यह वहीं आहड़ था जो कुमारपालको छोड़ कर इसके पास आ रहा था) द्वार रिशवत देकर कुमारपालके सामन्तोंको अपनी तरफ मिला लिया। परन्तु युद्धमें कुमारपाल शीघतासे अपने हाथी परसे अणाराजके हाथी पर कूद पड़ा और उसे निचे गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा कादमें उसे तीन दिन तक लकड़ीके पिंजरेमें बंद रखकर पीछा राज्य पर बिठला दिया।"

हेमचन्द्रने अ १ने बाश्रय काव्यमें लिखा है:--

" कुमारपालके राज्याधिकारी होने पर उत्तरके राजा अक्रने उत्तपर चढ़ाई की । यह खबर सुन कुमारपाल भी अपने सामन्तोंके साथ इस पर चढ़ दौड़ा । मार्गमें आबूके पास चन्द्रावतीका परमार राजा विक्रम-

95

सिंह भी इससे आ मिला। आगे बढ़ने पर चौहानों और सोलंकियों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्धमें कुमारपालने लोहें के तीरसे अन्नको आहत-कर हाथी परसे नीचे गिरा दिया और उसके हाथी घोड़े छीन लिये। इस पर अन्नने अपनी बहन जल्हणाका विवाह कुमारपालसे कर आप-समें मैत्री कर ली। "

इस युद्धमें पूर्वीक परमार विक्रमसिंह अणीराजसे मिल गया था, इस लिये उसे कैदकर चन्द्रावतीका राज्य कुमारपालने उसके भतीजे यशोधवलको दे दिया था।

कीर्तिकौमुदीमें इस युद्धका सिद्धराज जयसिंहके समय होना लिखा है। यह ठीक नहीं है।

यद्यपि उपर्युक्त ग्रन्थोंमें इस युद्धका वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है, तथापि इतना तो स्पष्ट ही है कि इस युद्धमें कुमारपालकी विजय हुई थी।

वि० सं० १२०७ (ई० स० ११५०) का एक लेख्न चित्ती इके किले-मंके समिद्धेश्वरके मन्दिरमें लगा है। उसमें लिखा है कि शाकम्भरीके राजाको जीत और सपादलक्ष देशको मर्दन कर जब कुमारपाल शालिपुर-गाँवमें पहुँचा तब अपनी सेनाको वहीं छोड़ वह स्वयं चित्रकूट (चित्तीड़) की शोभा देखनेको यहाँ आया। यह लेख उसीका खुद-वाया हुआ है।

ः वि० सं० १२०७ और १२०८ (ई० स०११५० और ११५१) के बीच यह अपने बढ़े पुत्र जगदेवके हाथसे मारा गया।

# २६-जगदेव।

यह अर्णोराजका बड़ा पुत्र था और उसको मारकर राज्यका स्त्रामी हुआ।

यद्यपि पृथ्वीराजविजयमें और बीजोल्याके लेखमें जगदेवका नाम नहीं लिखा है, तथापि पृथ्वीराज-विजयसे प्रकट होता है कि, " सुध- बाके बड़े पुत्रने अपने पिताकी वैसी ही सेवा की जैसी कि परशुरामने अपनी माताकी की थी। तथा वह अपने पीछे बुझी हुई बत्तीकी तरह दुर्गन्ध छोड़ गया। "इससे सिद्ध होता है कि जगदेव अपने पिताकी हत्या कर अपने पीछे बड़ा भारी अपयश छोड़ गया था।

बीजोत्याके लेखमें लिखा है कि—''अणीराजके पीछे उसका पुत्र विमह 'राज्यका अधिकारी हुआ ओर उसके पीछे उसके बड़े भाईका पुत्र पृथ्वीराज राज्यका स्वामी हुआ।'' इससे प्रकट होता है कि उक्त लेखके लेखकको भी उक्त वृत्तान्त मालूम था। इसी लिये उसने पृथ्वीराजको विमहराजके बड़े भाईका पुत्र ही लिखा है। परन्तु पृथ्वीराजके पितृचाती पिताका नाम लिखना उचित नहीं समझा।

एक बात यह भी विचारणीय है कि जब विग्रहराजके बड़े भाईका पुत्र विग्रहराजको राज्याधिकार कैसे मिला। इससे अनुमान होता है कि पिताकी हत्या करनेके कारण सब लोग जगदेवसे अप्रसन्न हो गये होंगे और उन्होंने उसे राज्यसे हटा उसके छोटे भाई विग्रहराजको राज्यका स्वामी बना दिया होगा।

 हम्मीर-महाकाव्यसे और प्रबन्धकोशके अन्तकी वंशावलीसे जग-देवका राजा होना सिद्ध होता है।

उपर्युक्त सब बातों पर विचार करनेसे अनुमान होता है कि यह बहुत ही थोड़े समय तक राज्य कर सका होगा, क्यों कि शीघ ही इसके छोटे भाई विग्रहराजने इससे राज्य छीन लिया था।

# २७-विग्रहराज ( वीसलदेव) चतुर्थ ।

यह अर्णोराजका पुत्र और जगदेवका छोटा माई था, तथा अवने बढ़े माईके जीतेजी उससे राज्य छीनकर गद्दीपर बैठा।

यह बड़ा प्रतापी, बीर और विद्वान राजा था। बीजोल्याके लेखसे जात होता है कि इसने नाडोल और पालीको नष्ट किया तथा जालोर और

दिर्छापर विजय प्राप्त की । इससे अनुमान होता है कि इसके और नाडोल-वाली शासाके चौहानोंके बीच कुछ वैमनस्य हो गया था।

उक्त घटना अश्वराज ( आसराज ) या उसके पुत्र आल्हणके समय हुई होगी, क्यों कि इन्होंने गुजरातके राजा कुमारपालकी अधीनता स्वीकार कर ली थी।

देहर्लीकी प्रसिद्ध फीरोजशाहकी लाटपर वि० सं० १२२० (ई० स० ११६२) वैशासशुक्का १५ का इसका लेख खुदा है। उसमें लिखा है कि—

"इसने तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे विन्ध्याचलसे हिमालयतकके देशोंको विजयकर उनसे कर वसूल किया और आर्यावर्तसे मुसलमानोंको भगा-कर एक बार फिर भारतको आर्यभूमि बना दिया । इसने मुसलमानोंको अटकपार निकाल देनेकी अपने उत्तराधिकारियोंको वसीयतकी थी। "यह लेख पूर्वोक्त फीरोजशाहकी लाटपर अशोककी धर्माज्ञाओंके नीचे खुद। हुआ है। हम उसमेंके श्लोक यहाँ उन्दूत कर देते हैं:—

आविन्ध्यादाहिमाद्रेविरचितविजयस्तीर्थयात्राप्रसङ्गा— दुई।वेषु प्रह्मपिन्नृपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रपन्नः । आर्यावर्ते यथार्थे पुनरिष कृतवान्म्लेच्छविच्छदेनााभि— देवः शाकंभरीन्द्रो जगित विजयते बीसलः क्षोणिपालः ॥ वृते सम्प्रति चाहुवाणितिककः शाकंभरीभूपितः श्रीमान् विग्रहराज एव विजयी सन्तानजानात्मनः । अस्माभिः करदं व्यधायि हिमवद्विन्ध्यान्तरालं भुवः शेषः स्वीकरणायमास्तु भवतामुद्योगश्चर्यं मनः ॥

धाराके परमार राजा भोजकी बनवाई 'सरस्वती—कण्ठाभरण 'नामक पाठशालाके समान अजमेरमें इसने भी एक पाठशाला बनवाई थी और उसमें अपने बनाये हुए 'हरकेलि'नाटक और अपने सभापण्डित सोमेश्वरके रचे ' लिलित-विमहराज ' नाटकको शिलाओंपर सुद्रवाकर रखवाया था। उक्त सोमेश्वररचित 'लिलित-विमहराज'का जो अंश मिला है उसमें विमहराजकी मुसलमानोंके साथकी लड़ाईका वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि इसकी सेनामें १००० हाथी, १००००० सवार और १००००० पेंदल सिपाही थे।

इसकी बनाई उपर्युक्त पाठशाला आजकल अजमेरमें 'ढाई दिनका झांपड़ा' नामसे प्रसिद्ध है। वि॰ सं॰ १२५० (ई॰ स॰ ११९३) में शहाबुई। नगोरीने इस पाठशालाको नष्टकर डाला और वि॰सं॰ १२५६ (१९९९) में यह मसजिदमें परिणत कर दी गई। तथा शम्सुद्दीन अल्तमशके समय उसके आगे कुरानकी आयतें खुदे बड़े बड़े महाराब बनवाये गये।

इसका बनाया हरके िल नामक नाटक वि० सं० १२१० (ई० स० ११५३) की माघ शुल्का ५ को समाप्त हुआ था। हम पहले ही लिख चुके हैं कि इसने हरके िल नाटक ओर लिलतिविग्रहराज नाटक दोनोंको शिलाओं पर खुदवाकर उक्त पाठशालामें रखवाया था। उनमें सं रहि दिनके झों पड़ेमें खुदाईके समय ५ शिलायें प्राप्त हुई थीं। ये आज-कल लखनऊके अजायवघरमें रक्षी हैं।

स्यातांमें प्रसिद्धि है कि बहुतसे हिन्दू राजाओंने मिलकर बीसल-देवकी अधीनतामें मुसलमानोंसे युद्धकर उन्हें परास्त किया था। सम्भ-वतः यह घटना इसीके समयकी प्रतीत होती है। परन्तु यह युद्ध किस बादशाहके साथ हुआ था, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। हिजरी सन्द ५४७ (वि० सं० १२१०-ई० स० ११५३) के करीब बादशाह खुसरोको भाग कर लाहोरकी तरफ आना पड़ा और हि॰ स० ५५५ (बि॰ सं० १२१७-ई० स० ११६०) में उसका देहान्त हो जानेपर उसका पुत्र खुसरो मिलक पंजाबका राजा हुआ। अतः सम्भव है कि

उपर्युक्त युद्ध इन दोनोंमेंसे किसी एकके साथ हुआ होगा; क्योंकि ये लोग अकसर इधर उधर हमले किया करते थे।

वीसलपुर गाँव और अजमेरके पासका बीसलसर ( वीसल्या ) ताला-व भी इसीकी यादगारें हैं।

इसके समयके ६ लेख मिले हैं। पहला वि० सं० १२११ का है। यह भूतेश्वरके मन्दिरके एक स्तम्भपर खुदा है। यह मन्दिर मेवाड़ (जहाजपुर जिले) के लोहरी गाँवसे आध मीलके फासिले पर है।

दुसरा और तीसरा वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) का है। चौथा विना संवत्का है। ये तीनों लेख देहलीकी फीरोजशाहकी लाट-पर अशोककी आज्ञाओं के नीचे खुदे हैं। पाँचवाँ और छठा लेख भी विना संवत्का है। ये दोनों ढाई दिनके झोंपडेकी दीवारपर खुदे हैं।

इसके मन्त्रीका नाम राजपुत्र सल्लक्षणपाल था।

टौड साहबने पृथ्वीराजरासेके आधारपर सब वीसलदेव (विग्रहराज) नामक राजाओंको एक ही व्यक्ति मानकर उपर्युक्त वि० सं० १२२० के लेखका संवत् ११२० पड़ा था। परन्तु यह ठीक नहीं हैं। उन्होंने पूर्वोक्त फीरोजशाहकी लाट परके ऊपर वर्णन किये वीसलदेवके तीसरे लेखके विषयमें लिखा है कि इसके द्वितीय श्लोकमें पृथ्वीराजका वर्णन है। परन्तु यह भी उनका भ्रम ही है। उक्त लाट परके लेखमें वीसलदेवके देशके पिताका नाम आनलदेव लिखा है।

#### २८-अमरगांगेय।

यह विग्रहराज ( वीसल ) चतुर्थका पुत्र और उत्तराधिकारी था ।
पृथ्वीराज-विजयमें विग्रहराजके पीछे उसके पुत्रका उत्तराधिकारी
होना और उसके बाद पिताको मारनेवाले पूर्वोक्त जगदेवके पुत्र पृथ्वी
भटका राज्यपर बैठना लिखा है । परन्तु उसमें विग्रहराजके पुत्र अमरगांगेयका नाम नहीं दिया है ।

प्रबन्धकोशके अन्तकी वंशावलींमें वीसलदेवके पीछे अमरगांगेयका और उसके बाद पेथड्देवका अधिकारी होना लिखा है।

अबुलफजल बील ( बीसलके ) बाद अमरंगुका राजा होनः बतलाता है।

भाटोंकी ख्यातोंमें वीसलदेवके पीछे अमरदेव या गंगदेवका अधि-कारी होना लिखा है।

हम्मीर महाकाव्यमें वीसलदेवके पीछे जयपालका और उसके बाद गंगपालका नाम लिखा है। परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता । बीजोल्याके लेखमें इसका नाम नहीं है।

उपर्युक्त लेखोंपर विचार करनेसे अनुमान होता है कि अमर गांगेय बहुत ही थोड़े दिन राज्य करने पाया होगा और पूर्वोक्त जगदेवके पुत्र पृथ्वीराज दितीयने इससे शीघ्र ही राज्य छीन लिया होगा । इसीसे पृथ्वीराज-विजयमें और बीजोल्याके लेखमें इसका नाम नहीं दिया है।

# २९-पृथ्वीराज (द्वितीय)।

यह जगदेवका पुत्र और विग्रहराजका भतीजा था। इसने अपने चिचेर भाई अमरगांगेयसे राज्य छीन लिया। वि० सं० १२२५ की ज्येष्ठ कृष्णा १३ का एक लेख रूडी रानीके मन्दिरमें लगा है। यह मन्दिर मेवाड़ राज्यके जहाजपुरसे ७ मील परके धोड़ गाँवमें है। इसमें इसको अपने बाहुबलसे शाकम्भरीका राज्य प्राप्त करनेवाला लिखा है। इससे भी पूर्वोक्त बातकी ही पुष्टि होती है।

पृथ्वी, पेथड़देव, पृथ्वीभट आदि इसके उपनाम थे।

यह बड़ा दानी और वीर राजा था। इसने अनेक गाँव और बहुतसा सुवर्ण दान किया था, तथा वस्तुपाल नामक राजाको युद्धमें परास्त कर उसका हाथी छीन लिया था।

इसकी रानीका नाम सुहवदेवी था । इसीने सुहवेश्वरका मन्दिर बनवाया था, जो रूठी रानीके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है । इसी मन्दिर रके पासके इवेतपाषाणके महल भी रूठी रानीके महल कहलाते हैं । इसने घोड़ गाँवके नित्यप्रमोदितदेवके मन्दिरके लिये भी कई खेत दिये थे। इस लिये यह मन्दिर भी रूठी रानीके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है।

पृथ्वीराजने मुसलमानोंको भी युद्धमें परास्त किया था और हांसीके किलेमें एक भवन बनवाया था। यह वि० सं० १८५८ (ई० स० १८०१) में नष्ट कर दिया गया।

इसके समयके चार लेख मिले हैं। पहला वि० सं० १२२४ (ई० स० ११६७) की माघ शुक्का ७ का है। दूसरी और तीसैरा वि० सं० ११२२ (ई० स० ११६८) का है तथा चौथा वि० सं० १२२६ (ई० स० ११६९) का है।

इनमेंका वि० सं० १२२४ का लेख कर्नल टोंक साहबने भारतके राज-प्रतिनिधि लार्ड हैस्टिंग्जको भेट किया था। परन्तु अब इसका कुछ भी पता नहीं चलता। टोंड साहबने इसे शहाबुद्दीन गोरीके शबु प्रसिद्ध चौहानराजा पृथ्वीराजका मान लिया था। परन्तु उस समय सोमेश्वरके पुत्र पृथ्वीराजका होना बिलकुल असम्भव ही है।

इसके मामाका नाम कर्ण लिखा मिलता है।

## ३०-सोमेश्वर।

पृथ्वीराज-द्वितीयके बाद उसके मन्त्रियोंने सोमेश्वरको उसका उत्त-धिकारी बनाया। यह अर्णोराजका तृतीय पुत्र और पृथ्वीराज द्वितीयका

<sup>(</sup> १ ) धोड़गाँवके रूठी रानीके मन्दिरके स्तम्भपर खुदा है।

<sup>(</sup>२) मेवाइमें सुहवेश्वरके मन्दिरकी दीवारपर खुदा है।

<sup>(</sup>३) मेनालमें भावत्रहाके मठके एक स्तम्भपर खुदा है।

चचा था, तथा राज्य पर बैठनेके पूर्व बहुधा विदेशमें ही रहा करता था। इसने अपने नाना सिद्धराज जयसिंहसे शिक्षा पाई थी।

पृथ्वीराज-विजयसे ज्ञात होता है कि कुमारपालने जब कोंकनके राजापर चढ़ाई की थी तब यह भी उसके साथ था और इसीने कोंकन-के राजाको युद्धमें मारा था। यह घटना सोमेश्वरके राज्यपर बैठनेके पूर्व हुई थी।

इसने चेदी (जबलपुर) के राजा नरिसंहदेवकी कन्यासे विवाह किया था। इसका नाम कर्पृरदेवी था। इससे इसके दो पुत्र हुए— पृथ्वीराज और हिरराज।

यह राजा (सोमेश्वर) बड़ा वीर और प्रतापी था। बीजोल्याके छेसमें इसकी उपाधि प्रतापलङ्केश्वर हिसी है।

पृथ्वीराजरासा नामक काव्यमें छिखा है "सोमेश्वरका विवाह देहछिक तँवर राजा धनङ्गपालकी पुत्री कमलासे हुआ था। इसीसे पृथ्वीराजका जन्म हुआ। तथा इसे (पृथ्वीराजको) इसके नाना देहलीके
तँवर राजा अनङ्गपालने गोद ले लिया था। " परन्तु यह बात कपोलकित्पत ही प्रतीत होती है; क्योंकि विग्रहराज (वीसल) चतुर्थके
समय ही देहलीपर चौहानोंका अधिकार हो चुका था। अतः चौहान
राज्यके उत्तराधिकारीका अपने सामन्तके यहाँ गोद जाना असम्भव ही
प्रतीत होता है।

कर्नल टौड साहबने तँवर अनङ्गपालकी कन्याका नाम रूखांदेवी ालिसा है।

हम्मीर-महाकाव्यमें सोमेश्वरकी रानीका नाम कर्पूरदेवी ही लिखा है और यद्यपि इसमें पृथ्वीराजका सविस्तर वर्णन दिया है, तथापि देहली-के राजा अनंगपालके यहाँ गोद जानेका उल्लेख कहीं नहीं है। उपर्युक्त बार्तोपर विचार करनेसे पृथ्वीराजरासेके लेखपर विश्वास नहीं होता। उसमें यह भी लिखा है कि सोमेश्वर गुजरातके राजा भोलाभीमके हाथसे मारा गया था। परन्तु यह बात भी ठीक प्रतीत नहीं होती; क्योंकि एक तो सोमेश्वरका देहान्त वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७९) में हुआ था। उस समय भोलाभीम बाउक ही था। दूसरा यदि ऐसा हुआ होता तो गुजरातके कवि और लेखक अपने ग्रन्थोंमें इस बातका उल्लेख बड़े गौरवके साथ करते, जैसा कि उन्होंने अर्णोराजपरकी कुमारपालकी विजयका किया है।

सोमेश्वरके ताँबेके सिक्के मिछे हैं। इनपर एक तरफ सवारकी सूरत बनी होती है और 'श्रीसोमेश्वरदेव' छेख छिखा रहता है, तथा दूसरी तरफ बैछकी तसबीर और 'आसावरी श्रीसामंतदेव' छेख खुदा होता है।

'आसावरी ' शब्द 'आशाप्रीय ' का बिगड़ा हुआ रूप हैं । इसका अर्थ आशाप्रादेवीसे सम्बन्ध रखनेवाळा है । यह आशाप्रा देवी चौहानीं-की कुछदेवी थीं ।

इसके समयके ४ लेख मिले हैं। पहला वि॰ सं॰ १२२६ (ई॰ सं॰ ११६९) फाल्गुन कुष्णा ३ का। यह बीजोल्या गाँवके पासकी चट्टान पर खुदा है और इसका ऊपर कई जगह वर्णन आ चुका है। दूसरा वि॰ सं॰ १२२८ (ई॰ स॰ ११७१) ज्येष्टशुक्का १० का। तीसरा वि॰ सं॰ १२२९ (ई॰ स॰ ११७२) श्रावणशुक्का १२ का। ये दोनों धोड़-गाँवके पूर्वीक्त स्तरीरानीके मन्दिरके स्तम्भाँपर खुदे हैं। चौथा वि॰ सं॰ १२४ (ई॰ स॰ ११७७) भादपदशुक्का ४ का है। यह आवलदा गाँवके बाहरके कुण्डपर पड़े हुए स्तम्भपर खुदा है। यह गाँव जहाज पुरसे ६ कोस पर है।

# ३१-पृथ्वीराज ( तृतीय )।

यह सोमेश्वरका पुत्र और उत्तराधिकारी था । सोमेश्वरके देहान्तके समय इसकी अवस्था छोटी थी । अतः राज्यका प्रवन्ध इसकी माता कर्पूरदेवीने अपने हाथमें हे हिया था और वह अपने मन्त्री कदम्ब वेमकी सहायतासे राज-काज किया करती थी।

यह पृथ्वीराज बड़ा वीर और प्रतापी राजा था।

इसने गुजरातके राजाको हराया और वि० सं० १२३९ (ई० स० ११८२) में महोबा (बुंदेलखंड) के चंदेल राजा परमर्दिदेव पर चढ़ाई कर उसे परास्त किया।

पृथ्वीरा नरासाके महोबाखंडसे ज्ञात होता है कि परमर्दिदेवके सेनापित आला और ऊदलने इस युद्धमें बड़ी वीरता दिखाई और इसी युद्धमें ये दोनों मारे गये। इस विषयके गीत अन्नतक बुंदेलखण्डके आसपासके प्रदेशमें गाये जाते हैं।

हम्मीर महाकान्यैमें लिखा है कि " जिस समय पृथ्वीराज न्यायपूर्वक प्रजाका पालन कर रहा था उस समय शहानुद्दीन गोरीने पृथ्वीपर अपना अधिकार जमाना प्रारम्भ किया । उसके दु:खसे दुखित हो पश्चिमके सब राजां गोविन्दराजके पुत्र चंद्रराजको अपना मुखिया बना पृथ्वीराजके पास आये और उन्होंने एक हाथी भेटकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया ! इस पर पृथ्वीराजने उन्हें धीरज दिया और अपनी सेना सजाकर मुलतानकी तरफ प्रयाण किया । इस पर शहानुद्दीन गोरी इससे लड़नेको सामने आया । भीषण संग्रामके बाद शहानुद्दीन पकड़ा गया । परन्तु पृथ्वीराजने दयाकर उसे छोड़ दिया । "

तबकाते नासिरीमें लिखा है:--

"सुलतान शहांबुद्दीन सरहिंदका किला फतह कर गजनीको लौट गया और उक्त किला काज़ी जियाउद्दीनको सौंप गया। रायकोला पिथोरा ( पृथ्वीराज ) ने उस किले पर चढ़ाई की । इस पर शहाबुद्दीनको गजनिसे वापिस आना पढ़ा । वि० सं० १२४७ (ई० स० ११९१) में तिरौरी ( कर्नाल जिला ) के पास लड़ाई हुई । इस युद्धमें हिन्दुस्तानके सब राजा रायकोला ( पृथ्वीराज ) की तरफ थे । सुलतानने हाथी पर बैठे हुए दिलीके राजा गोविंदराय पर हमला किया और अपने भालेंसे उसके दो दाँत तोड़ डाले । इसी समय उक्त राजाने वारकर सुलतानके हाथको जखमी कर दिया । इस पर मुसलमानी सेना भाग खड़ी हुई । सुलतान भी घोड़ेसे गिरने ही वाला था कि इतनेमें एक बहादुर खिलजी सिपाही लपक कर बादशाहके घोड़े पर चढ़ बैठा और घोड़ेको भगाकर बादशाहको रणक्षेत्रसे निकाल ले गया । यह हालत देख राजपूर्तोन मुसलमानोंकी फौजका पीछा किया और भटिंडानामक नगरको जा घरा। तरह महीनेके घेरके बाद उसपर राजपूर्तोका कब्जा हुआ। "

तारीख फरिरइतामें छिखा है:-

" सुलतान मुहम्मद गोरी ( शहानुद्दीन गोरी ) ने हिजरी सन ५८७ ( वि० सं० १२४७-ई० स० ११९१ ) में फिर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की और अजमेरकी तरफ जाते हुए भिटंडे पर कब्जा कर लिया । तथा उसकी हिफाजतके लिये एक हजारसे अधिक सवार और करीब उतने ही पैदल सिपाही देकर मिलक जियाउद्दीन तुज़कीको वहाँ पर कियात कर दिया । वापिस लौटेते समय सुना कि अजमेरका राजा पिथोराय ( पृथ्वीराज ) और उसका भाई दिल्लीश्वर चावंडराय ( गोविंदराय ) हिन्दुस्तानके दूसरे राजाओं के साथ दो लास सवार और तीन हजार हाथी लेकर भिटंडाकी तरफ आ रहा है। यह सुन वह स्वयं भिटंडेसे आगे बढ़ सरस्वतीं के तट परके नराइन गाँवके पास

<sup>(?)</sup> History of Indid, by Elliot, Vol II, P. 295-96.

पहुँचा। यह गाँव थानेश्वरसे १८ मीले और दिल्लासे ८० मीलपर तिरोरी नामसे प्रसिद्ध है। यहाँपर दोनों सेनाओंकी मुठभेड़ हुई। पहले ही हमलेमें सुलतानकी फाँजने पीठ दिखाई। परन्तु सुलतान बचे हुए थोड़ेसे आदिमियोंके साथ युद्धमें डटा रहा। इस अवसर पर चामुंडरायने सुलतानकी तरफ अपना हाथी चलाया। यह देख सुलतानने चामुण्ड-रायके मुखपर भाला मारा जिससे उसके कई दाँत टूट गये। इसपर कृद्ध-हो दिल्लाश्वरने भी सुलतानके हाथ पर इस जोरसे तीर मारा कि वह मूर्छित हो गया। परन्तु उसके घोड़े परसे गिरनेके पूर्व ही एक मुसलमान सिपाही उसके घोड़ेपर चढ़ गया और उसे ले रणक्षेत्रसे निकल भागा राजपूतोंने ४० मील तक उसकी सेनाका पीछा किया। इस प्रकार युद्धमें हारकर बादशाह लाहौर होता हुआ गोर पहुँचा। वहाँपर उसने; जो सर्दार युद्धमें उसे छोड़कर भाग गये थे उनके मुखपर जोसे भरे हुए तोबरे लटकवाकर सारे शहरमें फिरवाया। वहाँसे सुलतान गजनीको चला गया। उसके चुले जानेके बाद हिन्दू राजाओंने भटिंडेपर घेरा डाला और १३ महीनेतक घेरे रहनेके बाद उसे अरने अधिकारमें कर लिया।

ताजुलम आसिरके आधारपर फरिश्ताने लिखा है कि '' सुलतान घायल होकर घोड़ेसे गिर पड़ा और दिनभर मुख्दोंके साथ रणक्षेत्रमें पड़ा रहा। जब अंधेरा हुआ तब उसके अंगरक्षकोंके एक दलने वहाँ पहुँच कर उसे तलाश करना आरम्भ किया और मिल जाने पर वह अपने कैंपमें पहुँचाया गर्यों।"

पृथ्वीराज-विजयमें लिखा है कि, इस पराजयसे सुलतानको इतनः सेद हुआ कि उसने उत्तमोत्तम वस्त्रोंका पहनना और अन्तःपुरमें आराक्रमकी नींद सोना छोड़ दिया।

<sup>( ? )</sup> Brigg's Farishta Vol. I, P. 171-173.

<sup>(</sup>२) नवलकिशोर प्रेसकी छपी फरिस्ताके इतिहासकी पुस्तक, पृ०५७।

हम्मीर-महाकाव्यमें लिखा है कि " शहाबुद्दीनने अपनी पराजयका बद्ला लेनेके लिये पृथ्वीराज पर सात बार चढ़ाई की और सातों बार उसे हारना पड़ा । इस पर उसने घटेक ( ? ) देशके राजाको अपनी तरफ मिलाया और उसकी सहायतासे अचानक दिल्लीपर हमला कर अधिकार कर लिया । जब यह खबर पृथ्वीराजको मिली तब पहले अनेक बार हरानेके कारण उसने उसकी विशेष परवाह न की और गर्वसे थोड़ीसी सेना लेकर ही उसपर चढ़ाई कर दी। यद्यपि पृथ्वीराजके साथ इस समय थोड़ीसी सेना थी, तथापि सुलतान, जो कि अनेक बार इसकी वीरताका लोहा मान चुका था, घबरा गया और उसने रातके समय ही बहुतसा धन देकर पृथ्वीराजके फौजी अस्तबलके दारोगा और बाजेवालोंको अपनी तरफ मिला लिया। जब प्रात:काल हुआ तब दोनों तरफसे घमासान युद्ध प्रारम्भ हुआ। परन्तु विश्वास-घाती दारोगा पृथ्वीराजकी सवारीके लिये नाट्यारम्भ घोड़ा ले आया। यह घोड़ा रणमेरीकी आवाज सुनते ही नाचने छना। इस पर पृथ्वी-राजका लक्ष भी उसकी तरफ जालगा । इतनेहीमें शत्रुओंने मौका पाकर उसे घेर लिया। यह हालत देख पृथ्वीराज उस घोड़े परसे कृद पडा और तलवार लेकर शत्रुओंपर झपटा। इस अवस्थामें भी अकेला वह बहुत देर तक मुसलमानोंसे लड़ता रहा। परन्तु अन्तमें एक यवन सैनिकने पीछेसे उसके गलेमें धनुष डालकर उसे गिरा दिया। बस इसका गिरना था कि दूसरे यवनोंने उसे चटपट बाँध लिया। इस प्रकार बंदी हो जानेपर पृथ्वीराजने अपमानित हो जीनेसे मरना ही अच्छा समझा और खाना पीना छोड़ दिया । इसी अवसर पर उदयराज भी आ पहुँचा। इसकी पृथ्वीराजने पहले ही सुलतानके अधीन देशपर हमला करनेको भेजा था । उदयराजके आते ही बादशाह उरकर नगरमें घुस गया । उदयराजको अपने स्वामी पृथ्वीराजके इस प्रकार

बंदी हो जानेका अत्यधिक सेंद्र हुआ और इसने स्वामीको इस अवस्थामें छोड़ जाना अपने गौड़ वंशके लिये कलङ्कस्प समझा, इसलिये नगर (दिल्ली) को घरकर यह पूरे एक मास तक लड़ता रहा। एक दिन किसीने बादशाहसे निवेदन किया कि पृथ्वीराजने आपको युद्धमें बन्दी बनाकर अनेक बार छोड़ दिया था। अतः आपको भी चाहिए कि कमसे कम एक बार तो उसे भी छोड़ दें। इस पर बादशाह बहुत कुद्ध हुआ और उसने कहा कि यदि तुम्हारे जैसे मन्त्री हों तो राज्य ही नष्ट हो जाय। अन्तमें सुलतानने पृथ्वीराजको किलेमें भेज दिया। वहीं पर उसका देहानत हुआ। जब यह खबर उदयराजको मिली तब उसने भी युद्धमें लड़कर वीरगित प्राप्त की, तथा पृथ्वीराजके छोटे भाई हिरराजने अपने बड़े माईका किया-कर्म किया।"

जामिउल हिकायतमें लिखा है:---

" जब मुहम्मदसाम ( शहाबुद्दीन गोरी ) दूसरी बार कोला ( पृथ्वी-राज ) से लड़ने चला तब उसे खबर मिली कि शतुने हाथियोंको अलग एक पंक्तिमें खड़े किये हैं। इससे युद्ध समय घोड़े चमक जायँगे। यह खबर सुन उसने अपने सैनिकोंको आज्ञा दी कि जिस समय हमारी सेना पृथ्वीराजकी सेनाके पासके पड़ाव पर पहुँचे उस समयसे प्रत्येक खेमेके सामने रातभर खूब आग जलाई जाय ताकि शतुओंको हमारी गतिविधिका पता न लगे और वे समझें कि हमारा पड़ाव उसी स्थान पर है। इस प्रकार अपनी सेनाके एक भागको समझाकर वह अपनी सेनाके दूसरे भाग सहित दूसरी तरफको चल पड़ा। परन्तु उधर हिन्दू सेनाने दूर खेमोंमें आग जलती देख समझ लिया कि बादशाहका पड़ाव बहीं है और उधर रातभर चलकर बादशाह पृथ्वीराजकी सेनाके पिछले भागके पास आ पहुँचा। तथा प्रातःकाल होते ही इसकी सेनाने हमलाकर पृथ्वीराजकी सेनाके इस भागको काठना शुक्ष किया। जब वह सेना पीछे हटने लगी तब पृथ्वीराजने अपनी सेनाका रुख इस तरफः फिराना चाहा । परन्तु शीव्रतामें उसकी व्यूह-रचना बिगड़ गई और हाथी भड़क गये। अन्तमें पृथ्वीराज हराया जाकर केंद्र कर लिया गया।" ताजुलम आसिरमें लिखा है:—

"हिजरी सन ५८७ (वि० सं० १२४८-ई० स० ११९१) में सुह-तान ( शहाबुद्दीन ) ने गजनीसे हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की और लाहोर पहुँच अपने सदीर किवामुलमुलक ऋहुद्दीन हमजाको अजमेरके राजाके पास भेजा, तथा उससे कहलवाया कि 'तुम बिना लडें ही सुलता-नकी अधीनता स्वीकार कर मुसलमान हो जाओ ?। रूहद्दीनने अजमेर पहुँच सब वृत्तान्त कह सुनाया । परन्तु वहाँके राजाने गर्वसे इसकी कुछ भी परवाह न की। इस पर सुलतानने अजमेरकी तरफ कृच किया। जब यह सबर प्रतापी राजा कोला (पृथ्वीराज) को मिली तब वह भी अपनी असंख्य सेना लेकर सामना करनेको चला। परन्तु युद्धमें मुसलमानोंकी फतह हुई और पृथ्वीराज कैंद् कर लिया गया। इस युद्धमें करीब एक लाख हिन्दू मारे गये। इस विजयके बाद् सुलतानने अजमेर पहुँच वहाँके मन्दिरोंको तुड्वाया और उनकी जगह मसजिदें व मदरसे बनवाये। अजमेरका राजा; जो कि सजासे बचकर रिहाई हासिल कर चुका था, मुसलमानोंसे नफ़रत रखता था। जब उसकें साजिश करनेका हाल बादशाहको मालूम हुआ तब उसकी आज्ञासे राजाका सिर काट दिया गया । अन्तमें अजमेरका राज रायपिथोरा ( पृथ्वीराज ) के पुत्रको सौंप सुलतान दिल्लीकी तरफ चला गया । वहाँके राजाने उसकी अधीनता स्वीकार कर खिराज देनेकी प्रतिज्ञा की । वहाँसे बादशाह गजनीको लौट गया । परन्तु अपनी सेना इंद्रपतः ( इंद्रप्रस्थ ) में छोड़ गयाँ।"

<sup>( )</sup> Elliot's, History of India, Vol. II, P. 200

<sup>( ? )</sup> Elliot's, History of India, Vol. II, P. 212-216

आगे चलकर तबकात-ए-नासिरीके कर्ताने लिखा है:--

"दूसरे वर्ष सुलतानने अपने पराजयका बदला लेनेके लिये हिन्दु-स्तान पर फिर चढ़ाई की। उस समय उसके साथ १२०००० सवार थे। तराइनके पास युद्ध हुआ, उसमें हिन्दू हार गये। यद्यि पिथोरा (पृथ्वी-राज) हाथीसे उतर और घोड़ेपर सवार हो भाग निकला, तथापि सरस्वर्ताके निकट पकड़ा जाकर कल्ल कर दिया गया। दिल्लीका गोविंद्राज भी लड़ाईमें मारा गया। सुलतानने उसका सिर अपने भालेसे तोड़े हुए उन दो दाँतोंसे पहचान लिया। यह युद्ध हि० स० ५८८ (वि० सं० १२४९-ई० स० ११९२) में हुआ था। इसमें विजयी होने पर अजमेर, सवालककी पहाड़ियाँ, हाँसी, सरस्वती आदि अनेक इलाके सुलतानके अधीन हो गैये।"

इसी प्रकार इस हमलेके विषयमें तारीख फरिइतामें लिखा है:—
"१२००० सवार लेकर सुलतान गजनीसे हिन्दुस्तानकी तरफ चला
और मुलतान होता हुआ लाहीर पहुँचा । वहाँसे उसने कवामुलमुलक
हम्ज़बीको अजमेर भेजा और पृथ्वीराजसे कहलाया कि या तो तुम
मुसलमान हो जाओ, नहीं तो हमसे युद्ध करो । यह सुन पृथ्वीराज
आसपासके सब राजाओंको एकत्रित कर २०००००० सवार, २०००
हाथी और बहुतसे पेदल लेकर सुलतानसे लड़नेको चला । सरस्वतीके
तटपर दोनों फौजें एक दूसरेके सामने पढ़ाव डालकर ठहर गई । १५०
राजांओंने गंगाजल लेकर कसम साई कि या तो हम शत्रुओंपर विजय
प्राप्त करेंगे या धर्मके लिये युद्धमं अपने प्राण दे देंगे । इसके वाद
उन्होंने सुलतानसे कहला भेजा कि या तो तुम लोट जाओ, नहीं तो
हमारी असंख्य सेना तुन्हारी सेनाको नष्ट अष्ट कर देगी । इस पर सुलतानने कपट कर इत्तर दिया कि मैं तो अपने भाईका सेनापित मात्र

<sup>(3)</sup> Elliot's, History of India, Vol. II, P. 296-97,

<sup>(</sup>२) इनमें सामन्त (सरदंद) छोग भी शामिल होंने ।

हुँ, अतः उसको सारा हाल लिखकर उसकी आज्ञा मँगवाता हूँ तबतक आप लड़ाई बंद रक्सें। इस प्रकार राजपूत सेनाको विश्वास देकर आप उनपर अचानक हमला करनेकी तैयारीमें लगा और सूर्योदयके पुर्व ही नदी पार कर उनपर आ टूटा । यह देख हिन्दू भी सँभलकर लड्ने लगे। सुलतानने अपनी फौजके ४ दुकड़े कर उन्हें बारी, बारीसे राजपुत सेना पर हमला करने और सामनेसे भाग कर पीछे आती हुई श्रव-सेनापर पलट कर पीछेसे हमला करनेका आदेश दिया । इस प्रकार दिनभर लड़ाई होती रही और जब हिन्दू थक गये तब सुलतानने अपनी १२००० रक्षित सेना लेकर उनपर हमला किया । इस पर राजपुत फौज हार गई और अनेक अन्य राजाओंके साथ दिल्लीका चामुण्डराय मारा गया तथा अजमेरका राजा विथोराय ( पृथ्वीराज ) . सरस्वतीके तीरपर पकड़ा जाकर मारा गया । विजयी सुलतान अजमेर पहुँचा और वहाँपर सामना करनेवाले कई हजार नगरवासियोंको मारकर और कर देनेकी शर्तपर पिथोराय ( पृथ्वीराज ) के पुत्र कोलाको अजमेर सौंप स्वयं दिहीकी तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर दिलीके नवीन राजाने उसकी वश्यंता स्वीकार की । इसके बाद कृतवुद्दीन एवकको सेनासहित कुहराममें छोड़ सुलतान उत्तरी हिन्दुस्तानके सिवालक पहा-डोंकी तरफ होता हुआ गजनी चला गया । उसके बाद कृतबुद्दीन ेबकने चामुण्डरायके उत्तराधिकारियोंसे दिल्ली और मेरठ छीन लिया और हि० स० ५८९ (वि० सं० १२५०-ई०स० ११५३ ) में दिल्लीको अपनी राजधानी बनायाँ।"

नवलिक्शोरप्रेसकी छपी फरिश्ताकी तवारीखें उपर्युक्त वृत्तान्त कुछ फेर फारसे लिखा है। उसमें १२००० सवारों के स्थानपर १०७०० सवार और चामुण्डरायकी जगह खंडेराय लिखा है।

<sup>/(?)</sup> Brigg's Farishta, Vol. I, P. 173-178.

पृथ्वीराजरासामें छिखा है:--

'' शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराजको कैदकर गजनी है गया और उसकी आँसें फुड्वा कर उसने उसे कैद कर रक्सा। कुछ दिन बाद चंद्वरदाईने वहाँ पहुँच सुलतानसे पृथ्वीराजके धनुर्विद्या-ज्ञानकी प्रशंसा की और उसे उस (पृथ्वीराज) की तीरंदाजीकी जाँच करनेको उचत किया। इस अवसरपर पृथ्वीराजने चंदके संकेतसे ऐसा निशाना साधा कि तीर सुलतानके तालुमें जा लगा और सुलतान मर गया। उसी समय चंद एक छुरा लेकर पृथ्वीराजके पास पहुँचा और उन दोनोंने उसीसे अपना अपना गला काट लिया। इस प्रकार वि० सं० ११५८ की माघ शुक्का ५ को पृथ्वीराजने इस असार संसारसे प्रयाण किया।"

उपर्युक्त तवारीखोंके लेखोंपर विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज वि॰ सं॰ १२४९ में भारतमें ही मारा गया था और शहाबुद्दीन हि॰ स॰ ६०२ (वि॰ सं॰ १२६३) में शअबान मासकी २ तारीख-तदनुसीर ई॰ स॰ १२०६ की १४ मार्च-को लाहोरसे गजनी जाता हुआ मार्गमें गक्खरों द्वारा मारा गया था। अतः पृथ्वी-राजरासाके उक्त लेखपर विश्वास नहीं हो सकता।

इसने (पृथ्वीराजने) स्वयंवरमें कन्नौजके राजा जयचन्द्रकी कन्या संयोगिताका हरण किया था। इसीलिये कन्नौजके गहरवालों और गुजरा-तके सोलंकियोंने मिलकर शाहबुद्दीन गोरीको इससे लड़नेको उभारा था। इसने छःबार शहाबुद्दीनको हराया था और दो बार उसे केंद्र करके भी छोड़ विया था।

पृथ्वीराज भारतका अन्तिम राजा था । यह बड़ा वीर और पराक्रमी था; परन्तु भारतीय नरेशोंके आपसके ईर्ष्या और द्वेषके कारण इसके

<sup>(</sup>१) Transactions of the Reyal As. Soc. of Gre, Bri. & Irdland. Vol. I, p. 147-8.

समयमें दिछीके हिन्दू राज्यकी समाप्ति होकर उसपर मुसलमानोंकः अधिकार हो गया।

इसके ताँबके सिक्के मिलते हैं जिनकी एक तरफ सवारकी मूर्ति और 'श्रीपृथ्वीराजदेव' लिखा रहता है तथा दूसरी तरफ बैलकी तसवीर और 'आसावरी श्रीसामंतदेवः' लिखा होता है। यह सामन्तदेव शायद चौहानोंका खिताव होगा।

कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिनपर एक तरफ पृथ्वीराजका नाम और दूसरा तरफं सुलतान मुहम्मद सामका नाम है । पण्डित गौरीशंकर ओझाका अनुमान है कि ये सिक्के पृथ्वीराजके केद होने और मारे जानेके बीचके समयके होंगे । इस बातकी पृष्टिमें ताजुलम आसिरका प्रमाण उद्भृत किया जा सकता है। उसमें लिखा है कि—" अजमेरका राजा; जो कि सजासे बचकर रिहाई हासिल कर चुका था मुसलमानोंसे नफरत रखता था । जब उसके साजिश करनेका हाल बादशाहको मालम हुआ तब उसकी आज्ञासे राजाका सिर काट दिया गयाँ। '

इससे प्रकट होता है कि पृथ्वीराज केंद्र होनेके बाद भी कुछ दिन जीवित रहा था। सम्भव है कि ये सिक्के उसी समयके हों।

इसके समयके ५ शिलालेख मिले हैं—पहला वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७९) आघाढ कुम्णा १२ का। यह मेवाड़ ( जहाजपुर जिले ) के लोहारी गाँवसे मिला है । दूसरा और तीसरा मदनपुर ( बुंदेलखंड ) से मिला है । इनमंका एक वि० सं० १२३९ (ई० स० ११८८ ) का है । चौथा वि० सं० १२४४ (ई० स० ११८७ ) के श्रावण मासका है । यह बीसलपुरसे मिला है। और पाँचवाँ वि० सं० १२४५ (ई० स० ११८८ ) की फाल्गुन शुक्का १२ का है। यह मेवाड़ ( जहाजपुर ) के आंवलदा गाँवसे मिला है।

<sup>(</sup> १ ) यह वृत्तान्तं पहले लिखा चा चुका है।

# ३२-हारेराज।

यह पृथ्वीराजका छोटा माई था और अपने मतीजे गोविंदराजसे राज्य छीनकर गद्दीपर बैठा था।

ताजुलम आसिरमें लिखा है:--

"रणथंभोरसे किवामुलमुल्क रूह्दीन (स्वनुद्दीन) हम्जाने कुतबुद्दीनको सबर दी कि अजमेरके राय ( पृथ्वीराज ) का माई हीराज (हारराज ) वागी हो गया हे और रणथंभोर लेनेको आ रहा है । तथा पिथोरा ( पृथ्वीराज ) का बेटा; जो शाही हिफाजतमें है, इस समय संकटमें है । यह सबर पाते ही कुतबुद्दीन रणथंभोरकी तरफ चला । इससे हीराज ( हिरराज ) को भाग जाना पड़ा । कुतबुद्दीनने रणथंभोरमें पिथोरा ( पृथ्वीराज ) के पुत्रको सिलअत दिया और उसने एवजमें बहुतसा दृन्य उसकी भेट कियाँ।"

ईिलयट साहबने आगे चलकर अनुवादमें लिखा है कि—

"हिजरी सन् ५८९ (ई० स० ११९२—वि० सं० १२५०) में अज-मेरके राजा हीराजने अभिमानसे बगावतका झंडा खड़ा किया और चतर (जिहतर) ने सेनासहित दिल्लीकी तरफ कूच किया। जब यह हाल खुसरी (कृतबुद्दीन) को मालूम हुआ तब उसने अजमेरपर चढ़ाई की। गरमीकी अधिकताके कारण रात्रिमें यात्रा करनी पड़ती थी। खुसरोके आगमनका बृत्तान्त सुन चतर भाग कर अजमेरके किलेंमें चला गया और वहीं पर जल मरा। इसपर कुतबुद्दीनने उस किलेपर अधिकार कर लिया और अजमेरपर कब्जा कर वहाँके मन्दिर आदि तुड़वा डाले। अन्तमें कुतबुद्दीन दिल्लीको लोट गया।"

तारील फरिश्तामें छिला है:--

<sup>( ? )</sup> E. H. I. Vol. II, p. 219-220,

<sup>.( ?)</sup> Elliot's History of India, Vol. II, p. 225-26.

"पृथ्वीराजके रिश्तेदार हेमराज (हरिराज) ने जब पृथ्वीराजके पुत्र कोलाको अजमेरसे निकाल दिया तब उसकी मददमें कुतबुद्दीन ऐबक हि० स० ५९१ (ई० स० ११९४-वि० सं० १२५१) में दिल्लीसे चढ़ा। हेमराजने उसका सामना किया। परन्तु अन्तमें वह मारा गया और अजमेरपर कुतबुद्दीनने मुसलमान हाकिम नियत कर दियाँ।"

फरिश्ताने चतरका नाम जहतराय छिखा है।

हम्मीर महाकाव्यमें लिखा है:---

"पृथ्वीराजके बाद हरिराज अजमेरका अधिकारी हुआ। उस्ते गुजरातके राजाकी भेजी हुई सुंदर वेश्याओं के फंदेमें पड़कर राज्यकार्य-की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। इससे राज्यमें गड़बड़ मच गई। यह मौका देल पहलेवाला सुलतान दिल्लीसे अजमेर पर चढ़ आया। इसपर हरिराज अपने अन्तः पुरकी स्त्रियों सहित जल मरा।"

उपर्युक्त लेखोंपर विचार करनेसे विदित होता है कि यद्यपि शहाबुई निने पृथ्वीराजके पीछे उसके बालक पुत्रको अन्नसेरका अधिकारी
नियत किया था, तथापि उसके चले जानेपर उसके चचा हरिराजने
उससे राज्य छीन लिया। इस पर वह रणथंभोरमें जा रहा, परन्तु जब हरिराजने उसे वहाँसे भी निकालनेके इरादेसे रणथंभोर पर चढ़ाई की तकं शाही फौजने आकर उसकी सहायता की और हरिराजको वापस लौटना पढ़ा। वि० सं० १२५० या १२५१ के ज्येष्ठ या, आषाढ मासके आस-पास हरिराजका देहानत हुआ। उसी समयसे अजमेर चौहानोंके अधि-कारसे निकलकर मुसलमानोंके अधिकारमें चला गया।

<sup>( )</sup> Brigg's Farishta I.

# रणथम्भोरंके चौहान।

# रम्भ्रहरू १-गोविन्दराज।

हम्मीर-महाकाव्यमें पृथ्वीराजके पुत्रका नाम गोविन्दराज लिखा है। परन्तु प्रबन्धकोशके अन्तकी वंशावलीमें उसका नाम राजदेव मिलता है और पृथ्वीराजरासा नामक काव्यमें रेणसी दिया है।

हम पहले लिख चुके हैं कि यह अपने चचा हरिराज द्वारा अजमेरसे निकाला जानेपर रणथंभीरमें जा रहा था । परन्तु जब वहाँसे भी हरि-राजने इसको भगाना चाहा तब कुतुबुद्दीनने इसकी मदद कर उलटा हरिराजको ही भगा दिया ।

तारीख फरिश्तामें इसका नाम 'कोला है।

ताजुलम आसिरसे पता चलता है कि गोविन्दराजके समय चौहा-नोंकी राजधानी रणथंभीर थी।

# २-बाल्हणदेव ।

यह गोविन्दराजका सम्बन्धी था या पुत्र, इस बातका पूरा पता हम्मीर-महाकाव्यसे नहीं चलता है।

. इसके समयका एक लेख वि० सं० १२ १२ (ई० स॰ १२१५ कीं ज्येष्ठ कृष्णा ११ का मंगलाणा (मारवाड) गाँवसे मिला है । इससे विदित होता है कि यह सुलतान शम्सुद्दीन अस्तिमशका सामन्त था ।

इसके दो पुत्र थे। प्रल्हाददेव और वाग्भट।

# ३-प्रल्हाद्देव।

यह बाल्हणदेवका बड़ा पुत्र था।

शिकार करते समय सिंहने इसपर आक्रमण कर इसका क्षेत्रा चना डाला था। इसीसे इसकी मृत्यु हुई। मृत्युके समय पुत्रके बालक होनेके

कारण इसने अपने छोटे भाई वाग्मटको बुलाकर कहा कि वीरनारायणकी देखभालका भार में तुम्हें सौंपता हूँ । इसपर कुमारकी दुष्ट प्रकृतिका विचारकर वाग्मटने उत्तर दिया कि होनहार ईश्वरके अधीन है। परन्तु मैंने जिस प्रकार आपकी सेवा की है उसी प्रकार उसकी भी कहाँगा।

#### ४-वीरनारायण।

यह प्रत्हाददेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था। हम्मार महाकाव्यमें लिखा है:-

"यह आम्रपुरी ( आमेर ) के कछवाहा राजाकी पुत्रीसे विवाह करने गया। परन्तु सुलतान जलालुदीनके हमला करनेके कारण इसे भाग कर रणथंभोर आना पड़ा। यद्यपि सुलतानने भी इसका पीछा किया और रणथंभोरको घर छिया, तथापि अन्तमें उसे निराज्ञ होकर ही लौटना पड़ा । जब सुलतानने इस तरह अपना काम बनते न देखा तब कपटजाल रचा और वृतद्वारा कहलवाया कि 'मैं तुम्हारी बीरतासे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। तथा ईश्वरको साक्षी रसकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि में इसमें किसी प्रकारकी गडबड नहीं करूँगा। ' इन बातोंपर विश्वासकर वीरनारायण सुरुतानके पास जानेको उद्यत हुआ । इस पर वाग्भटने उसे बहुत समझाया कि शतुका विश्वास करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, परन्तु इसने एक न मानी । इसपर दुखित हो वाग्भट वहाँसे निकल गया और माल-वैमें जा रहा । वीरनारायण भी यथासमय दिल्ली पहुँचा। पहले तो बादशाहने इसका बहुत सन्मान किया, परन्तु अन्तमें विष दिलवाकर मरबा डाला और रणथंभोरपर अपना अधिकार कर लिया। इस कामसे निश्चिन्त हो उसने मालवेके राजाको वाग्मटको मार डालनेके लिये राजी किया । जब यह वृत्तान्त बाग्मटको मिला तब उसने पहले ही मालवाधिपतिको मारकर उसके राज्यपर अधिकार कर लिया।

मुसलमानोंसे दुखित हुए बहुतसे राजा इससे आ मिले।"

ययपि उपर्युक्त काव्यका कर्ती वीरनारायणको जलालुद्दीनका सम-कालीन बतलाता है, तथापि प्रबन्धकोशके अन्तकी वंशावलीमें इसका सुलतान शहाबुद्दीन द्वारा मारा जाना लिखा है।

वि० सं० १२४७ में जलालुईन खिलजी दिल्लीके तस्तपर बैठा, उस समय रणथंमोर पर हम्मीरका अधिकार था। अतः वीरनारायणके समय दिल्लीका बादशाह शम्सुईनि ही था।

तबकाते नासिरीमें लिखा है:--

"हि॰ स॰ ६२३ (वि॰ सं०१२८३-ई॰ स॰ १२२६) में सुल-तानने रणयंभोरके किलेपर चढ़ाई की और कुछ महीनोंमें ही उसपर अधिकार कर लियो।"

फरिइता लिखता है कि "हि० स० ६२३ (वि० सं०१२८३-ई० स० १२२६) में शम्भुद्दीनने रणयंभोरके किलेपर अधिकार कर लियों।"

## ५-वाग्भटदेव ( बाहड़देव )।

यह प्रव्हाददेवका छोटा भाई था।

ि हम्मीर-महाकाव्यमें और रणथंभीरके निकटके कुँवाळजीके कुंडके लेखमें इसका नाम वाग्भट और प्रवन्धकोशके अन्तकी वंशावळीमें बाहड़देव लिखा है। यह दूसरा नाम भी वाग्भटका ही प्राकृत रूप है।

हम पहले हम्मीर महाकाव्यके अनुसार लिख चुके हैं कि जिस समय शम्सुद्दीनने रणथंभोरके किले पर अधिकार कर वाग्मटको मरवा डालनेका उपाय किया उसी समय इसने मालवेके राजाको मार वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया।

- ( ? ) Elliot's History of India Vol. II, P. 324-25.
- (R) Brigg's Farishta Vol. I., P. 210.

प्रबन्धकोशकी वंशावलीमें भी इसे मालवेका विजेता लिखा है।

आगे चलकर हम्मीर-महाकाव्यमें लिखा है कि, " जब सुलतान स्परींसे लड़ रहा था तब वाग्मटने भी सेना एकत्रित कर रणांथेभीर पर चढ़ाई की। तीन महीनेतक धिरे रहनेके बाद मुसलमान किला छोड़ भाग गये और किले पर वाग्मटका अधिकार हो गया । इसने १२ वर्ष राज्य किया और इसके बाद इसका पुत्र जैत्रसिंह गद्दी पर बैठा। वाग्मटने मालवेके कितने अंशपर अधिकार किया था, न तो इसीका पता चलता है और न यही पता चलता है कि इसने वहाँके किस राजाको मारा था। परन्तु इतना तो अवस्य कह सकते हैं कि उस समय मालवेके मुख्य भाग (धारा, ग्वालियर आदि) पर परमार देवपाल देवका राज्य था और नरवर पर कछवाहा-वंशके प्रतापी राजा चाहड-देवका अधिकार था, तथा उनके पीछे उनके वंशज वहाँके अधिकार हुए थे। अतः वाग्मटने यदि मालवेका कुछ भाग लिया भी होगा तो बहुत समय तक वह चौहानोंके अधिकारमें नहीं रहा होगा।

तबकाते नासिरीसे पाया जाता है कि, " शम्सुद्दीनके मरने पर हिन्दुओंने रणथंभोरपर घेरा डाला। उस समय सुल्तान राजिया (बेगम) ने मलिक कृतबुद्दीनको वहाँपर भेजा। परन्तु वहाँ पहुँचकर उसने किलेके अंदरकी मुसलमान फौजको बाहर बुला लिया और किलेको तोड़ दिली लौट गया। "यह घटना हि॰ स॰ ६३४ (वि॰ स॰ १२९४–ई॰ स॰ १२३७) में हुई थी। अतः उसी समय बाहड्देवने रणथंभोर पर अधिकार कर लिया होगा।

फरिइताने लिखा है कि, "कुछ स्वतंत्र हिन्दू राजाओंने मिलकर रणथंभीरका किला घर लिया था। परन्तु रजिया बेगमके भेजे हुए सेना-पति कुतबुद्दीन हसनके पहुँचते ही वे लोग चले गये'। "

<sup>(?)</sup> Birgg's Farishta, Vol. I, P. 219.

फरिश्ताका यह लेख केवल मुसलमानोंकी हारको छिपानेके लिये ही लिखा गया है। क्यों कि तबकाते नासिरी उसी समयकी बनी होनेसे अधिक विश्वासयोग्य है।

तबकाते नासिरीमें आगे चलकर लिखा है कि, "नासिस्हीन महमूद्रशाहके समय हि० सं० ६४६ (वि० सं० १२०६ -ई० स० १२४९)
में उलगखां, बड़ी भारी सेनाके साथ, हिन्दुस्तानके सबसे बड़े राजा
बाहड्देवके देशको व मेवाड़के पहाड़ी प्रदेशको नष्ट करनेकी इच्छासे,
रणथंभोरकी तरफ मेजा गया। वहाँ पहुँच उसने उस देशको नष्ट कर
अच्छी तरहसे लुटा। उक्त हिजरी सनके जिलहिज महीनेमें उलगखांके
साथका मलिक बहाउदीन ऐवक रणथंभोरके किलेके पास मारा गया।
उलगखांके सिपाही बहुतसे हिन्दुओंको मार दिल्लीको लीट गये।

"फिर हि० स० ६५१ (वि० स० १२१०—ई० स० १२५३) में उल-गखां नागोर गया और वहाँसे ससैन्य रणथंभोरकी तरफ रवाना हुआ। जब यह वृत्तान्त हिंदुस्तानके सबसे बड़े प्रसिद्ध वीर और कुळीन राजा बाहड़देवने सुना तब इसने उलगखांको हरानेके लिए फौज एकत्रित की। ययपि इसकी सेना बहुत बड़ी थी, तथापि बहुतसा सामान आदि छोड़कर इसको मुसलमानोंके सामनेसे भागना पड़ाँ।"

उपर्युक्त बातोंसे विदित होता है कि रणथंभोर पर मुसलमानोंने दो बार हमला किया; जिसमें पहली बार उनको हारना पड़ा और दूसरी बार उनकी विजय हुई। परन्तु पिछली बार भी उलगखां केवल देशको लूटकर ही लोट गया आरै रणथंभोरपर चौहानोंका अधिकार बना ही रहा।

हम्मीर-महाकाव्यमें इसका १२ वर्ष राज्य करना लिखा है । परन्तु यह ठीक नहीं प्रतीत होता । क्योंकि हि० स० ६३४ ( वि० स० १२९४-

<sup>(</sup>१) Elliot's History of India, Vol. II, 367. (२) Elliot's History of India, Vol. II.

ई० सं० १२३७) में इसने मुसलमानोंसे रणथंभोरका किला छीना और हि० स० ६५१ (ई० सं० १३१०-ई० स० १२५३) में वह दूसरी बार उलगखांसे लड़ा। इसीसे इसका १७ वर्ष राज्य करना सिद्ध होता है और सम्भव है कि इसके बाद भी कुछ समय तक यह जीवित रहा हो।

हम पहले लिख चुके हैं कि इसके समय नरवरपर प्रतापी राजा चाहड़-देवका अधिकार था। यह राजा बड़ा वीर था और इसके पास भी बहुत बड़ी सेना थी। इसने उल्लगखांको भी हराया था। तबकाते नासि-रीकी पुस्तकोंमें लेख-दोषसे कई स्थानोंपर इसके नामकी जगह 'बाहर' नाम भी पड़ा जाता है। इसीके आधारपर एडवर्ड टोमस साहबने उपर्युक्त बाहड़ (वाग्मट) देवका और नरवरके चाहड़देवका एक ही होना अनु-मान कर लिया है और जनरल किनंगहामने भी इसमें अपनी अनुमति जतलाई है। परन्तु नरवरके लेखोंमें उक्त चाहड़देवका नाम स्पष्ट लिखा मिलनेसे उक्त अनुमान ठीक प्रतीत नहीं होता। नश्वरके चाहड़देवका पुत्र आसलदेव था जी उसका उत्तराधिकारी हुआ और इस (रणथंभोरके) बाहड (वाग्मट) का पुत्र और उत्तराधिकारी जैत्रसिंह था।

# ६-जैत्रसिंह।

यह वाग्मट (बाहड़) देवका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसकी रानीका नाम हीरादेवी था। इसीसे हम्मीरका जन्म हुआ था। हम्मीर-महाकाव्यमें लिखा है कि यह वि० सं० १२३९ (ई० स० १२८२ )के माघ शुक्कपक्षमें अपने पुत्र हम्मीरको राज्य दे स्वयं वानप्रस्थ हो गया।

इसने रणथंभोरमें अपने नामसे 'जैत्रसागर' नामका एक तालाव बनवाया था।

) इसके सुरताण और वीरम नामके दो पुत्र और भी थे।

# ७-हम्मीर ।

यह जैत्रसिंहका पुत्र था और उसके जीतेजी राज्यका स्वामी बनः। दिया गया ।

हम्मीर-महाकाव्यमें इसके गद्दीपर बैठनेका समय वि॰ सं० १३३९ लिखा है। परन्तु प्रबन्धकोशके अन्तकी वंशावलीसे वि॰ सं० १३४२ में इसका राज्याधिकारी होना प्रकट होता है।

यह राजा बड़ा वीर और प्रतापी था। इसकी वीरताका एक श्लोक हम यहाँपर उद्भृत करते हैं:—

> वयस्थाः कोष्टारः प्रतिरूणुत वद्धोऽजिलिसं किमप्याकांक्षामः क्षरति न यथा वीरचरितम् । मृतानामस्माकं भवतु परवद्यं वपुरिदं भवद्भिः कर्तव्यो निह निह पराचीनचरणौ ॥

अर्थात्—हे ह्यागलो ! युद्धमें मरनेपर मेरा शरीर चाहे परा-येके अथीन हो जाय पर तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम मरे हुए मेरे शरीरको अगाड़ीकी तरफ ही खींचकर ले जाना ताकि उस समय भी मेरे पैर पीछ़ेकी तरफ न हों।

इससे पाठक इसकी बीरताका अनुमान कर सकते हैं। इसका हठ भी बड़ा मशहूर है। फ्रांस देशके प्रतापी नैपोठियनकी तरह यह भी जिस बातका विचार कर लेता था उसे करके ही छोड़ता था। इसीकी बोतक, भाषामें निम्निटिसित कहावत प्रसिद्ध है:—

' तिरिया-तेल हमीर-हठ चढ़े न दूजी बार। '

अर्थात्—स्त्रीका विवाहके पूर्वका तेलाभ्यङ्ग और हम्भीरका हठ दूसरी दुफा फिर नहीं हो सकता।

हम्भीर-महाकाव्यमें इसका वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है:---

"दिल्लीइवर अलाउद्दीनने अपने भाई उलगखांसे कहा कि रणथंभोरका राजा नैत्रसिंह तो मुझको कर दिया करता था, परन्तु उसका पुत्र हम्मीर नहीं देता है। यद्यपि वह बड़ा वीर है और उसका जीतना कठिन है, तथापि इस समय वह यज्ञकार्यमं लगा हुआ है, अतः यह मौका ठीक है। तुम जाकर उसके देशको विध्वंस करो । यह सन उलगसां ८०००० सवार लेकर रवाना हुआ और वर्णनासा नदीके तीरपर पड़ाव डाल आसपासके गाँवोंको जलाने लगा । इसपर हम्मीरके सेनापति भीमसिंह और धर्मसिंहने जाकर उसे परास्त किया। जब युद्धमें विजय प्राप्त कर भीमसिंह रणथंभोरकी तरफ चला और सैनिक वीर युद्धमें प्राप्त हुआ लटका माल अपने अपने घर पहुँचाने चले गये तब मौका देख बची हुई फोजसे उरुगखांने भीमसिंहका पीछा किया और उसे मार डाला । इस समय धर्मसिंह पीछे रह गया था । इस बातसे अप्रसन्न हो हम्मीरने उस ( धर्मसिंह ) की आँखें निकलवा दीं और उसके स्थानपर अपने भाई भोजको नियत कर दिया । कुछ समय बाद राजाकी अध्वशालांके घोड़ोंमें बीमारी फैल गई और बहुतसे घोड़े मैर गये । इसपर राजाको बड़ी चिन्ता हुई । जब यह वृत्तान्त धर्मसिंहको मालम हुआ तब उसने हम्मीरसे कहलाया कि यदि मुझे फिर मेरे पूर्व पद्पर नियत कर दिया जाय तो जितने घोड़े मरे हैं उनसे दुगने घोड़े में आपकी भेट कर दूँगा । यह सुन हम्मीर लालचमें आगया और उसने धर्मसिंहको पीछा अपने पहले स्थानपर नियत कर दिया। धर्मसिंहने भी प्रजाको छटकर राज्यका खजाना भर दिया । इससे राजा उससे प्रसन्न रहने लगा । एकदिन धर्मसिंहका पक्ष लेकर हम्मीरने अपने भाई भोजका निरावर किया । इसपर वह काशीयात्राका बहाना कर अपने छोटे भाई पीथसिंहको के दिलीके बादशाह अल्लाउद्दीनके पास चला गया। बादशाहने इसका बड़ा आदर सत्कार कर इसे जागीर दी।

कुछ समय बाद एक दिन दिहीश्वरसे भोजने निवेदन किया कि हम्मीरके प्रजाजन धर्मासिंहसे बहुत दुखित हो रहे हैं। यदि ऐसे मोके पर चढ़ाई कर फसल नष्ट कर दी जाय तो प्रजा दुखित हो उसका साथ छोड़ देगी। यह सुन अलाउद्दीनने एक लाख सवार साथ दे उलगखांको रणथंभोरकी तरफ भेजा। जब यह हाल हम्मीरको मालम हुआ तब उसने वीरम, महिमसाही, जाजदेव, गर्भस्तक, रातिपाल, तीचर, मंगोल, रणमह, बेचर आदिको अलग अलग सेना देकर लड़नेको भेजा। इन सर्वोने मिलकर उरुगखाँकी सेना पर हमला किया। इससे हारकर उसे दिल्लीकी तरफ जाँट जाना पड़ा। इसके बाद हम्मीरकी सेवामें रहनेवाले मुसलमान सरदारोंने भोजकी जागीर पर आक्रमण किया और वे पीथसिंहको पकड कर रणथंभार ले आये । यह वृत्तान्त सुन अलाउद्दीन बहत ही कृद्ध हुआ और उसने अपने अधीनके नरपातियों सहित अपने भाई उलगलांको और नसरतखांको रणथंभोर पर आक्रमण करनेको भेजा । इन्होंने वहाँ पहुँच दूत द्वारा हम्मीरसे कहलाया कि यदि तुम एकलाख मुहरें, चार हाथी, और तीनसौ घोड़े भेट देकर अपनी कन्याका विवाह सुलतानके साथ कर ंदो, अथवा बादशाहकी आज्ञाका उल्लंघन कर तुम्हारे पास आये हुए चार मंगोलं सद्शिको हमें सौंप दो, तो हम लौट जानेको तैयार हैं। परन्तु यदि तम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा सारा देश नष्ट अष्ट कर दिया जायगा । यह सुन हम्भीरने कृद्ध हो उस दूतको सभासे निकलवा दिया। इस पर भीषण संग्राम हुआ। इस युद्धमें नसरतखां गोलेकी चोटसे मारा गया । यह ख़बर सुन बादशाह अलाउद्दीन सेनासहित स्वयं आपहुँचा । दूसरे दिन दिन तुमुल संग्राम हुआ । इसमें ८५००० मुसलमान मारे गये । यह देख बादशाहने हम्मीरके एक सेनापति रातिपालको रण-थंभोरके राज्यकी ठाउच देकर अपनी ओर मिला लिया। रतिपालने सहकारी सेनापति रणमञ्जको भी इस जालमें शरीक कर छिया और ये

दोनों अपनी अपनी सेना सहित यवन-सेनामें जा मिले । इसके बाद जब हम्भीरने अपने गोले बारूदके गोदामका निरीक्षण किया तब उसे खाली देख सब परसे उसका विश्वास उठ गया । अतः उसने अपनी शरणमें रहनेवाले यवन सेनापति महिमसाहींसे कहा कि क्षत्रियोंका तो युद्धमें प्राण देना ही धर्म है, परन्तु मेरी सम्मतिमें तुम्हारे समान विदेशियोंका नाहक संकटमें पड़ना उचित नहीं । इस लिये तुमको चाहिये कि किसी स्रक्षित स्थानमें चले जाओ । यह सुन महिमसाही अपने घर की तरफ रवाना हुआ और वहाँ पहुँच कर उसने अपने सब कुटुम्बियोंका वध कर डाला । इसके बाद लौटकर उसने हम्मीरसे निवेदन किया कि मेरे सब कुटुम्बी दूसरे स्थानपर चले जानेको तैयार हैं परन्तु यह स्थान छोडनेके पूर्व वे सब एकबार आपके दुईानके अभिलापी हैं। आशा है, आप स्वयं वहाँ चलकर उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। यह सुन हम्भीर अपने भाई वीरम सहित महिमसाहीके घर पर गया। परन्तु ज्यों ही वहाँ पहुँच उसने उक्त यवनसेनापतिके परिवारवालोंकी वह दशा देखी त्यों ही सहसा उसे अपने गलेसे लगा लिया। अन्तमें हम्मीरने भी अन्तिम आक्रमण करनेका निश्चय कर अपनी रंगदेवी आदि सानियों और पुत्री देवलदेवीको आग्नदेवके अर्पण कर किलेके द्वार खोल दिये और ससैन्य बाहर निकल शाही फौजपर आक्रमण कर दिया। कुछ समय तक युद्ध होता रहा। परन्तु अन्तर्भे महिमसाही, परमार क्षेत्रसिंह, वीरम आदि सेनापति मारे गये और हम्मीर भी क्षतविक्षत हो गया। यह दशा देख मुसलमानों द्वारा अपने जीवित पकड़े जानेके भयसे स्वयं ही उसने अपना गला काट परहोकका रास्ता लिया । यह घटना श्रावण शक्का ६ को हुई थी।" उपर्युक्त वृत्तान्त फारसी तवारीखोंसे मिलता हुआ होनेसे बहुत कुछ सत्य है। परन्तु इसमें हम्मीरके पिता जैन्नसिंहका अलाउद्दीनको कर देना लिसा है वह ठीक प्रतीत नहीं होता; क्यों कि वि० सं० १३५३

(ई० स० १२९६ ) में अलाउद्दीन खिलजी गद्दीपर बैठा था। परन्तु हम्मीर उसके पूर्व ही राज्यका स्वामी हो चुका था।

इसी उपर्युक्त वृत्तान्तमें हम्मीरके भाईका नाम भोज लिखा गया है। वह शायद जैत्रसिंहका दासीपुत्र होगा। क्यों कि हम्मीर-महाकाव्यके नवें सर्गके १५४ वें श्लोकमें लिखा है कि पाण्डुके अता विदुरकी तरह भोज हम्मीरका छोटा भाई था।

मिथिठाके राजा (देवीसिंहके पुत्र) शिवसिंहदेवकी सभामें विद्या-पित नामक एक पण्डित था। उसने पुरुष-परीक्षा नामक पुरुतक बनाई थी। वह वि० सं० १४५६ (ई० स० १३९९) में विद्यमान था। अतः उसका समय हम्मीरके समयसे १०० वर्षके करीब ही आता है। उक्तः पुस्तककी दूसरी कथामें लिखा है:—

"एक बार दिल्लीका सुलतान अलाउदीन अपने सेनापित मिहमसाही पर बहुत कुद्ध हुआ। यह देख भयभीत मिहमसाही रणथंभोरके राजा हम्मीरदेवकी शरणेमें जा रहा। इस पर अलाउदीनने बड़ी भारी सेना ले उस किलेको घर लिया। हम्मीरने भी युद्धका जवाब युद्धसे ही देना उचित समझा। एक दिनके युद्धके अनन्तर बादशाहने दूतद्वारा हम्मीरसे कहलाया कि तुम भेरे अपराधी मिहमसाहीको मुझे दे दो, नहीं तो, कल तुम्हें भी उसीके साथ यमसदनकी यात्रा करनी पढ़ेगी। इसके उत्तरमें दूतसे हम्मीरने केवल इतना ही कहा कि इसका जवाब हम तुम्हारे स्वामीको जवाबसे न देकर तलवारसे ही देंगे। अनन्तर करीब तीन वर्ष तक युद्ध होता रहा। इसमें सुलतानकी आधी सेना नष्ट हो गई। यह हाल देख उसने लोट जानेका विचार किया। परन्तु इसी समय रायमछ और रामपाल नामके हम्मीरके दो सेनापित अलाउद्दीनसे मिल गये और उन्होंने किलेमें खाय पदार्थोंके समाप्त हो जानेकी सूचना उसे दे दी। तथा यह भी विश्वास दिलाया कि दो तीन दिनमें ही हम

१८

किले पर आपका अधिकार करवा देंगे। जब यह सूचना हम्मीरको मिली तब उसने अपने कुटुम्बकी औरतोंको अग्निदेवके अर्पण कर दिया और उधरसे निश्चिन्त हो वह सेनासहित सुलतान पर टूट पड़ा। तथा भीषण संग्रामके बाद वीरगतिको प्राप्त हुआ। "

अमीर खुसरोने तारीस अठाई नामकी पुस्तक ठिसी है। इसका दूसरा नाम ख्ज़ाहनुल फतूह भी है। इसके रचियता खुसरोका जनम हि० स० ६५१ (वि० स० १३१०-ई० स० १२५३) में और देहान्त हि० सं० ७२५ (वि० सं० १३८२-ई० स० १३२५) में हुआ था। उसमें लिखा है:—

" मुलतान अलाउद्दीनने रणथंभोरको घर लिया । हिन्दू प्रत्येक वुर्जमेंसे अग्रिवर्ण करने लगे। यह देख मुसलमानोंने अपने बचावके लिये रेतसे भरे बोरोंका यस बनाया और मंजनीकोंसे किले पर मिट्टीके गोले फैंकना आरम्भ किया। बहुतसे नवीन बनाये हुए मुसलमान यवन-सेनाको छोड़ हम्भीरकी सेनासे जा मिले। रज्जबसे जिल्हाद महीने तक (बि॰ सं० १६५८ के चेंत्रसे श्रावण—ई॰ स॰ १६०१ मार्चसे जुलाई) तक सुलतानकी सेना किलेके नीचे डटी रही। परन्तु अन्तमें किलेमें यहाँ तक रसदकी कमी हुई कि चावलकी कीमत सोनसे भी द्यानी हो गई। यह हालत देस हम्भीरदेवने एक पहाड़ी पर आग जलाकर अपनी खियों आदिको उसमें जला दिया और ज्ञाही फीज पर आक्रमण कर विराति प्राप्त की। यह घटना हि० स॰ ७०० के ३ जिल्हाद (बि॰ सं० १३५८ श्रावणशुक्का ५) की है। इसके बाद इस किलेपर मुसलमानोंका अधिकार हो गया और वहाँके बाहड़देव आदिके बनवाये हुए देकमन्दिर तोड़ डाले गयें।"

<sup>(?)</sup> E. H. I., Vol. III, P. 75-76.

अमीर खुसरो अपने रचे हुए 'आशिक 'नामक काव्यमें लिखता है "रणथंभोरका राजा पिथुराय (हम्मीर ) पिथोरा (पृथ्वीराज ) का वंशज था। उसके पास १०००० अरबी घोढ़े और हाथियोंके सिवाय सिपाही आदि भी बहुत थे। सुलतान अलाउद्दीनने उसके किलेको घेर कर मंजनीकोंसे पत्थर बरसाने आरम्म किये। इससे किलेके मोरचे चूर चूर होकर गिरने लगे और किला पत्थरोंसे भर गया। इसी प्रकार एक महीनेके घोर युद्धके बाद किलेपर अलाउद्दीनका अधिकार हो गया और उसने उसे उलगखांके अधीन कर दियाँ।"

जगर जो किलेका एक महीनेमें फतह होना लिखा है, सो इसका नात्पर्य शायद सुलतानके स्वयं वहाँ पहुचनेके एक महीने बादसे होगा। फीरोजशाह तुगलक के समय जियाउद्दीन बर्नीने तारीख फीरोजशाही नामक पुस्तक लिखी थी। उसका रचनाकाल ई॰ स॰ १३५७ है। उसमें लिखा है:—

" दिल्लीके रायापिथोराके पोते हम्मीरदेवसे रणथंभोरका किला छीननेका विचार कर अलाउद्दीनने उलगखां ओर नसरतखांको उसपर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी। उन्होंने जाकर उस किलेको घर लिया। एक दिन
नसरतखां किलेके पास पुरता बनवा रहा था। ऐसे समय किलेके अन्दरसे
मगरब्री द्वारा चलाया हुआ पत्थर उसके आ लगा। इसकी चोट्रसे दो
ही तीन दिनमें वह मर गया। जब यह समाचार सुलतानने सुना तब
स्वयं रणथंभोर पहुँचा। अन्तमें बड़ी ही किलिनतासे भारी खून-खराबीके
बाद सुलतानने किले पर अधिकार किया और हम्मीर देवको तथा गुजरातसे बागी होकर हम्मीरकी शरणमें रहनेवाले नवीन बनाये हुए मुसलमानोंको मार ढाला। उलगखां यहाँका अधिकारी बनाया गया।"

<sup>(?)</sup> E. H. I., Vol. III, P. 549.

<sup>(?)</sup> E. H. I., Vol. III., P. 171-179.

तारीख फरिक्तामें लिखा है:--

'' हि० स० ६९९ ( वि० सं० १३५७-ई० स० १३०० ) में अलाउद्दीनने अपने माई उलगखांको और मन्त्री नसरतखांको रणथंभोर पर आक्रमण करनेको भेजा । नसरतखां किलेके पास मंजनीकसे चलाये हुए पत्थरके लगनेसे मारा गया । हम्मीर देवने भी २०००० फौजके साथ **। के**लेसे बाहर आ तुमुल युद्ध किया । इसपर उलगखांको बढी भारी हानि उठाकर लौटना पड़ा । जब यह खबर सुलतानको भिली तब वह स्वयं रणधंभोर पर चढ़ आया । हिन्दू भी बडी वीरतासे ठड़ने रुगे प्रतिदिन यवन-सेनाका संहार होने लगा। इसी प्रकार लड्ते हुए एक वर्ष होने पर भी जब सुलतानको विजयकी कुछ भी आशा नहीं दिखाई दी, तब उसने रेतसे भरे बोरोंको तले ऊपर रखवा कर किलेपर चढ़नेके ित्ये जीने बनवाये और उसी रास्तेसे घुस मुसलमानें।ने किलेपर कब्जा कर लिया । हम्मीर सकुटुम्ब मारा गया । किलेमें पहुँचनेपर सुल-तानने मुगलसर्दार अमीर महंमदशाहको घायल हालतमें पड़ा पाया । यह सदीर बादशाहसे बागी हो हम्भीरदेवके पास आरहा था और इसने किलेकी रक्षामें अपने शरणदाताको अच्छी सहायता दी थी। बादशाहरे उससे पृछा कि यदि तुम्हारे घावोंका इलाज करवाया जाय तो तुम कितना एहसान मानोगे। यह सुन यवन वीरने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें मार तुम्हारे स्थानपर हम्मीरके पुत्रको राज्यका स्वामी बनानेकी कोशिशः करूँगा । यह सुन सुलतान बहुत कुद्ध हुआ और महंमदशाहको हार्थीक पैरसे कुचलवा डाला । इस युद्धमें हम्मीरका प्रधान रत्नमल सुलतान-से मिल गया था। परन्तु किला फतह हो जाने पर सुलतानने मित्रों संहित उसे केल करनेकी आज्ञा दी और कहा कि जो आदमी अपने असली स्वामीका ही खेरख्वाह न हुआ वह हमारा कैसे होगा । इसके

# रणथम्भोरके चौहान।

बाद सुलतान रणथंभोरका परगना अपने भाई उलफ्खां (उलगखां ) को सौंप कर दिल्ली लौट गर्यो । "

हम पहले हम्मीर-महाकाव्यसे सुलतानकी चढ़ाईका हाल उद्भृत कर चुके हैं। उसमें रणथंभोर पर अलाउद्दीनकी तीन चढ़ाइयोंका वर्णन है। परन्तु फारसी तवारीखोंसे उद्भृत किये हुए वृत्तान्तसे केवल दो बार चढ़ाई होनेका पता चलता है। अतः उक्त तीसरी चढ़ाई अलाउद्दीन-की न होकर जलालुद्दीन फीरोज खिलजीकी होगी। इस बातकी पृष्टि फरिश्ताके निम्न लिखित लेखसे होती हैं:—

"हि० स० ६९० (वि० स० १२४८-ई० स० १२९१) में मुलतान जलालुद्दीन फीरोज खिलजी रणथंभोरकी तरफ फसाद मिटा-नेके इरादेसे रवाना हुआ। परन्तु शत्रु रणथंभोरके किलेमें घुस गया। इसपर सुलतानने किलेकी परीक्षा की। पर अन्तमें वह निराश होकर उज्जैनकी तरफ चला गया।

चन्द्रशेखर वाजपेयी नामक कविने हिन्दीमें हम्मीर-हठ नामक काव्य बनाया था। उस कविका जन्म वि० सं० १८५५ और देहान्त वि० सं० १९३२ में हुआ था। उसके रचे काव्यमें इस प्रकार लिखा है:—

" अलाउद्दीनकी मरहटी बेगमके साथ मीर महिमा नामक मंगोल सर्दारका गुप्त प्रेम हो गया था। जब बादशाहको इसका पता लगा तब मीर महिमा भागकर हम्मीरकी शरणमें चला आया। अलाउद्दीनने दूत भेजकर हम्मीरसे कहलवाया कि उक्त मीरको मेरे पास भेज दो। परन्तु हम्मीरने शरणागतकी रक्षा करना उचित जान उसके देनेसे इनकार कर दिया। इसपर सुलतान बहुत कुद्ध हुआ और उसने हम्मीरपर

<sup>(?)</sup> Brigg's Farishta, Vol. I, P. 337-344, (?) Brigg's Farista, Vol. I, P. 301.

चैड़ाई कर दी। इस युद्धमें यद्यपि हम्मीर विजयी हुआ, तथापि उसके झुके हुए निशानको किलेकी ओर आता देख रानीने समझा कि राज् युद्धमें मारा गया। अतः उसने अपने प्राण त्याग दिये। जब हम्मीरने यह हाल देखा तब स्वयं भी तलवारसे अपना मस्तक काट डाला। "

परन्तु ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखे वृत्तान्तसे भिन्न होनेके कारण इस उपर्युक्त लेखपर विश्वास नहीं किया जा सकता।

वि० सं० १८५५ में किव जोधराजने हम्मीर-रासा नामक हिन्दी भाषाका काव्य बनाया था। यह किव जातिका गाँड ब्राह्मण और नीम-राणाके राजा चंद्रभानका आश्रित था। इसने उपर्युक्त बृत्तान्तमें मरहर्टी बेगमके स्थानपर चिमना बेगम लिखा है। तथा वि० सं० ११४१ की कार्तिक वदी १२ रविवारको हम्मीरका जन्म होना माना है। यह काव्य भी ऐतिहासिक दृष्टिसे विशेष उपयोगी नहीं है।

वि० सं० १२४५ का हम्मीरके समयका एक शिठालेख मिला है । यह बुँदी राज्यके कुँवालजीके कुण्डपर लगा है।

# छोटा उदयपुर और बरियाके चौहान ।

रणथंभोरपर मुसलमानोंका अधिकार होनेके समय हम्मीरके एक पुत्र भी था। यह बात तारीख फरिश्तांसे प्रकट होती है। शायद यह गुज-रातकी ओर चला गया होगा।

गुजरातमेंके नानी उमरण गाँवसे वि० सं० १५२५ का एक शिलालेख मिला है। यह चौहान जयसिंहदेवके समयका है। इसमें लिखा है:—

"चौहानवंशमं पृथ्वीराज आदि बहुतसे राजा हुए और चौहान श्री-हम्मीरदेवके वंशमं कमशः राजा रामदेव, चांगदेव, चांचिगदेव, सोम-देव, पाल्हणसिंह, जितकर्ण, कुंपुरावल, वीरधवल, सवराज (शिवराज), राघवदेव, इयंबकभूप, गंगराजेश्वर और राजाधिराज जयसिंहदेव हुए।"

इस प्रकार उसमें १३ राजाओं के नाम दिये हैं। हम्मीरका देहान्त तारीख अलाईके अनुसार यदि वि० सं० १३५८ में मान लें तो वि० सं० १५२५ में जयसिंहदेवके समय उस घटनाको हुए १६७ वर्ष हो चुके थे। यदि इन वर्षोंको १३ राजाओं में बाँटा जाय तो प्रत्येक राजाका राज्य-काल करीब १३ वर्षके आवेगा। सम्मव है उक्त लेखका रामदेव हम्मीर-देवका पुत्र ही हो। इसने रणधंभोरसे गुजरातकी तरफ जाकर पावागढ़के पास चाँपानेर नगर बसाया और वहाँपर अपना राज्य कायम किया। यही नगर बादमें भी इनकी राजधाबी रहा।

हि॰ स॰ ८८९ की ५ जिल्काद (वि॰ सं० १५४१= ई० स० १४८४) को गुजरातके बादशाह सुलतान महमूदशाह (बेगड़ा) ने चौंपानेरपर चढ़ाई की। उस समय वहाँके चौहान राजा जयसिंहने जिसको पताई रावल भी कहते थे, अपनी रानियों आदिको अग्निमें जलाकर सुल-तानके साथ थोर संग्राम किया। परन्तु अन्तमें घायल हो जानेपर कैंद

कर लिया गया। जब वह ५-६ महीनेमें ठीक हुआ तब मुलतानने उससे कहा कि यदि वह मुसलमानी धर्म ग्रहण कर ले तो उसे उसका राज्य लीटा दिया जाय। परन्तु उस वीरने राज्यके लोभमें आ धर्म छोड़ना अङ्गीकार नहीं किया। इस पर बहु अपने प्रधान ढूंगरसी सहित मार डाला गया।

फरिश्तासे पाया जाता है कि ऊपर लिखे समयसे तीन दिन पूर्व ही उक्त किला सुलतानके अधिकारमें आ गया था।

जयसिंहदेवके तीम पुत्र थे—रायसिंह, लिंबा और तेजसिंह। इनमेंसे बड़े पुत्र रायसिंहका तो अपने पिताकी विद्यमानताहीमें देहान्त हो चुका था, दूसरा पुत्र उपर्युक्त घटनाके समय भागकर कहीं चला गया और तीसरा पुत्र मुसलमानों द्वारा पकड़ा जाकर जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया।

मिराते सिकंदरीमें लिखा है:---

"पताई रावल (जयसिंह) के एक पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। पुत्र तो मुसलमान बनाया गया और पुत्रियाँ सुलतानके हरममें मेज दी गई।"

रायसिंहके दो पुत्र थे। पृथ्वीराज और हूँगरसिंह। इन्होंने नर्मदाके उत्तरी प्रदेशमें जाकर राजपीपला और गोधराके बीचके देश पर अपना अधिकार जमाया और उसे आपसमें बाँट लिया।

पृथ्वीराजने मोहन ( छोटा उदयपुर ) में बार ढूंगरसिंहने बरियामें अपना राज्य कायम किया । इन्हीके वंशज अभी तक उक्त देशोंके अधिमति हैं।

# समिरके चौहानोंका नकशा।

|     | राजाओंका नाम          | (जाओंका माम परस्परका संबन्ध | ज्ञात समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | समकालीन राजा और उनके ज्ञात समय |
|-----|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| I   | - वाह्मान             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|     | वासुदेव               | नं  १ के क्लें              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|     | सामन्तदेव             | नं० २ का पुत्र              | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|     | अय्राज                | नं० ३ का पुत्र              | THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND |                                |
|     | विम्रहराज (पहला)      | नं० ४ का पुत्र              | en en el en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|     | चन्द्रराज (पहला)      | नं० ५ का पुत्र              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|     | गोरेन्द्राज           | नं ६ का छोटामाई             | mand a Novellid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|     | हु <mark>क</mark> ्रम | नं०७ का उत्तराधिकारी        | and solve of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अनेद (हि० स० १०५-१२५)          |
|     | मूनक (पहला)           | ने॰ ८ का उत्तराधिकारी       | 15. Odmir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नागावलोक विक सं ८ १३           |
|     | चन्द्राज ( दूसरा )    | नं० ९ का पुत्र              | and Statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
|     | गुनक ( दूसरा )        | नं० १० का पुत्र             | 00 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|     | वन्दन्।ज              | नं० १९ का पुत्र             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रीमर खून                     |
|     | बाक्पातिराज           | नं १२ का पुत्र              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| >0  | सिंहराज               | नं० १३ का पुत्र             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लवण, मासिव्होन                 |
|     | १ ५ विप्रहराज ( दूसरा | नं० १४ का पुत्र             | वि० सं० १०३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वि० सं० १०१७ से १०५२           |
| 107 | $\overline{}$         | नं० १५ का छोटामाई           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| 9   |                       | मं० १६ का छोटामाई           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|     | ८ मान्यतिराज (दसरा    | 10 96 m GR                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |

| 11   |                                       |              |         |       | •                 |                           | 6                                              |
|------|---------------------------------------|--------------|---------|-------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| įles | राजाआका नाम परस्परका सबन्ध            | 5            | F       | 6     | । सबन्ध           | हात समय                   | समकालान राजा आर उनक ज्ञात समय                  |
| ~    | बीयेराम                               | मं           | 6       | 18    | १८ का पुत्र       |                           | प्रमार मोज बि०सं० १०७६,१०७८, १०९९ महसूद        |
|      |                                       |              |         |       |                   | Bruyber, suite a          | गजनी ई० स० ९०२४                                |
| °    | चामुंड                                | 10           | %       | 8     | १९ का छोटाभाई     |                           |                                                |
| 0    | दुलेम (तीसरा)                         | ·16          |         | 6     | २० का उत्तरा-     |                           | प्रमार उदयादित्य वि० सं० १११६,१९३७,१९४३        |
|      | •                                     |              |         |       | <u>विकारी</u>     | -                         | चीलक्ष्य कर्ण विक संक ११२० से १९५०             |
| Q'   | बीसल (तीसरा)                          | 10           | 0       | 6     | नं० २१ का छोटाभाई | <del>Proportion</del> for |                                                |
| m    | पृथ्वीराज (पहला)                      | 91.          | 3       | 10    | २२ का पुत्र       |                           | •                                              |
| ×    |                                       | -16          | or      | 15 C. | , E               |                           |                                                |
| 5    |                                       | 0            | 00      | 10    | , K               | वि सं  १२०७               | चौछक्य कुमारपाल वि•सं०१९९ ९ से १२३ ० बिकमासिंह |
| w    | जगहेव                                 | 0            | 3       | अं क  | E S               |                           |                                                |
| 2    | १७ वीसब्देव्(विप्रहृ॰ची॰)             | -1-          |         | 36    | छोटाभाई           | छोटामाई वि॰सं॰ १२१, १२२०  |                                                |
| ×    | अमरगांगेय                             | • E          | 8       | 30    | E.                |                           |                                                |
| ~    | पृथ्वीराज ( द्सरा )                   | -15          | w<br>or | 6     | नै २६ का पुत्र    | निः सं  १२२४,             |                                                |
|      |                                       |              |         |       |                   | १२२५, १२२६                |                                                |
| 0    | सोमेश्वर                              | ·10          | 3       | 0     | २५ का पुत्र       | विग्सं० १९२६, १९२८        |                                                |
|      |                                       |              |         |       |                   | 9228, 9238                |                                                |
| -    | १९ पृथ्नीराज (तीसरा ) नं॰ ३० का पुत्र | -1-          | m       | 18    | 3                 | विव्सं09२३६, १२३९         | •                                              |
|      |                                       |              | •       |       |                   | १२४४, १२४५                | चंदेल परमदि, शहाब्दीन गोरी                     |
| ~    | हरिराज                                | ٠ <u>١</u> - | 02      | 3     | खोताभाई           | ३१ का खोदामाई हि॰ स॰ ५९१  | कृत्वदीन ऐबक                                   |

# रणथम्भोरके चौहानोंका नकशा

# रणथभीरके चीहानींका नकशा।

# नाडोल और जालोरके चौहान।

हम पहले वाक्पतिराज ( प्रथम ) के वर्णनमें लिख चुके हैं कि उसके दूसरे पुत्र रुक्ष्मणराजने नाढील ( मारवाड़ ) में अपना अलग राज्य स्थापित किया था।

#### १-लक्ष्मण।

यह वाक्पितराज प्रथमका दूसरा पुत्र था और इसने साँभरसे आकर नाडोलमें अपना राज्य स्थापित किया।

वि० सं० १०१७ (ई० स० ९६०) में सोलंकी राजा मूलराजने युजरातके अन्तिम चावड़ा राजा सामन्तसिंहको मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। सम्भव है उसी अवसरमें लक्ष्मणने भी नाडोल पर अपना कब्जा कर लिया होगा।

इसका दूसरा नाम राव लाखणसी भी था और इसी नामसे यह राजपू-तानेमें अबतक प्रसिद्ध है।

कर्नल टौडने अपने राजस्थानमें लिसा है कि नाडोलसे उक्त लाख-णसीके दो लेस मिले थे। उनमेंसे एक वि० स० १०२४ का और दूसरा वि० सं० १०३९ का था। ये दोनों लेस उन्होंने रायल एशियाटिक सोसाइटीको मेट किये थे। उनमेंसे पिछले लेसमें लिसा था कि—"राब लासणसी वि० सं० १०३९ में पाटण नगरके द्रवाजेतक चुंगी बसूल करता था और उस समय मेवाड़ पर भी उसीका अधिकार था।" परन्तु यह बात सम्भव प्रतीत नहीं होती। क्योंकि एक तो उस समय नाडोलके निकट ही हतुंदी गाँवमें राठोड़ोंका स्वतंत्र राज्य था और गोइवाड़का बहु-तसा प्रदेश आबूके परमारोंके अधीन था। इससे प्रकट होता है कि लक्ष्मण एक साधारण राजा था। दूसरा उस समय पाटण (गुजरात)

<sup>(</sup> १ ) Rajsthan, Vol. I. P. 232.

पर चौलुक्य मूलदेवका और मेवाड़पर शाक्तिकुमार या उसके पुत्र शुचि-वर्माका अधिकार था। ये दोनों राजा लक्ष्मणसे अधिक प्रतापी थे।

राजस्थानमें यह भी लिखा है कि " सुबुक्तगीनने नाहोलपर चढ़ाई की और शायद नाहोलवालोंने सहाबुद्दीनगोरीकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्योंकि नाहोलसे मिले हुए सिक्कोंपर एक तरफ राजाका नाम और दूसरी तरफ सुलतानका नाम लिखा होता है।" परन्तु यह बात भी सिद्ध नहीं होती। क्यों कि न तो सुबुक्तगीन ही लाहोरसे आगे बढ़ा था, न उद्यसिंह तक इन्होंने दिलीकी अधीनता ही स्वीकार की थी और न अभीतक इनका चलाया हुआ एक भी सिका किसीके देखनेमें आया है।

ययपि इसके समयका एक भी लेख अभीतक नहीं मिला है, तथापि नाडोलमें की सूरजपोल पर केल्हणके समयका वि० सं० १२२३ का लेख लगा है। इसमें प्रंसगवश लाखणका नाम, और समय वि० सं० १०३९ लिखा हुआ हैं। उक्त सूरजपोल और नाडोलका किला इसीका बनाया हुआ समझा जाता है। इसका देहान्त वि० सं० १०४० के बाद शीघ्र ही हुआ होगा, क्यों कि सूंधा पहाड़ी परके मान्दिरके लेखमें लिखा है कि इसका पौत्र बालिराज मालविके प्रसिद्ध राजा वाक्यातिराज दितीय (मुंज) का समकालीन था और उक्त परमार राजाका देहान्त वि० सं० १०५० और १०५६ के बीच हुआ था।

इसके दो पुत्र थे, शोभित और विग्रहराज ।

#### २-शोभित ।

यह लक्ष्मणका बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था।

इसका दूसरा नाम सोहिय भी था। सूंघा पहाड़ी परके लेखमें इसकी आबुका जीतनेवाला लिखा है। यथा—" तस्माद्धिमाद्रिभवनाथयशोप— हारी श्रीशोभितोऽजनि नृषो..."

<sup>(</sup>१) डायरैक्टर जनरलकी १९०७-८ की रिपोर्ट जिल्द २ पेज २२८.

#### ३-बलिराज।

यह शोभितका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

स्था पहार्ड़ाके लेखमें लिखा है:—-"...ऽस्य तन्द्भवोथ। गांभीर्यधैर्य-सदनं व( ब )लिराजदेवो यो मुख्यराजव( ब )लभंगमचीकरत्तं॥ ७॥ " अर्थात् बलिराजने मुंजकी सेनाको हराया।

यह मुंज माठवेका प्रसिद्ध परमार राजा ही होना चाहिये। हथूंडीके ठेखंसे पता चलता है कि जिस समय माठवेके परमार राजा मुअने अवाड्पर चढ़ाई की थी, उस समय हथूंडीके राठोड-वंशी राजा घवलने मेवाड्वालोंकी सहायता की थी। शायद पड़ोसी होनेके कारण इसी युद्धमें बलिराज भी घवलके साथ मेवाड़की सहायतार्थ गया होगा और उपर्युक्त श्लोकका तात्पर्य भी सम्भवतः इसी युद्धसे होगा।

#### ४-विग्रहपाल ।

यह लक्ष्मणका पुत्र ओर शोभितका छोटा भाई था । अपने भर्ता ने बलिराजके पछि राज्यका स्वामी हुआ । परन्तुं उपर्युक्त सूंधा पहाड़ीके लेखमें इसका नाम नहीं है । उसमें बलिराजके बाद उसके भर्ताजे महीन्दुका ओर उसके पछि उसके पुत्र अश्वपाल और पौत्र अहि-लका होना लिखा है । परन्तु पण्डित गौरीशंकर ओझाने नाडोलसे मिले वि॰ सं० १२१८ के दो ताम्रपत्रोंसे इसका नाम उद्धृत किया है । ये ताम्रपत्र सूंधा पहाड़ीके लेखसे १०१ वर्ष पूर्वके होनेसे अधिक विश्वास-योग्य हैं।

#### . ५-महेन्द्र (महीन्दु )।

यह विग्रहपालका पुत्र था।

उपर्युक्त सूंधाके लेखमें इसका नाम महीन्दु लिखा है और इसे बलि-राजका उत्तराधिकारी माना है।

<sup>(</sup>γ) J. B. As. Soc., Vol. LXII. p. 311.

#### नाडोल और जालोरके चौहान।

हथूंडींके लेखके ११ वें श्लोकसे विदित होता है कि, जिस समय (चौलुक्य) दुर्लभराजकी सेनाने महेन्द्रको सताया था उस समय राष्ट्रकूट राजा धवलने इसकी सहायता की थी।

प्रोफेसर डी॰ आर॰ भाण्डारकरने इस दुर्लभराजको विग्रहराजका भाई और उत्तराधिकारी लिखा है । पर वास्तवमें यह चामुण्डराजका पुत्र और ब्रह्मभराजका छोटा भाई व उत्तराधिकारी था।

द्वचाश्रय काव्यमें लिखा है:-

" मारवाइ-नाडोलके राजा महेन्द्रने अपनी बहन दुर्लभदेवीके स्वयं-बरमें गुजरातके चौलुक्य राजा दुर्लभराजको भी निमन्त्रित किया था। इसपर वह अपने छोटे भाई नागराजसहित स्वयंवरमें आया । यद्यपि बहाँपर अंग काशी आदि अनेक देशोंके राजा एकत्रित हुए थे, तथापि दुर्लभदेवीने गुजरातके राजा दुर्लभराजको ही वरमाला पहनाई। अतः महेन्द्रने अपनी दूसरी बहन लक्ष्मीका विवाह दुर्लभके छोटे भाई नाग-राजके साथ कर-दिया।"

सम्भव है, कविने प्राचीन कवियोंकी शैलीका अनुसरण करके ही अवयंवरमें अनेक राजाओंके एकत्रित होनेकी कल्पना की होगी।

#### ६-अणहिल् ।

्यह महेन्द्रका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था।

ं यद्यपि पूर्व ठेसानुसार सूंधा पहाड़ीके ठेखमें महीन्दुराज और अण-हिल्लके बीचमें अश्वपाठ और अहिलके नाम दिये हैं, तथापि रायबहादुर पं० गौरीशंकर ओझाने नाडोठके उपर्युक्त ताम्रपत्रके आधारपर महेन्द्रके बाद अणहिल्लका ही होना माना है।

सुंधाके लेखसे प्रकट होता है "अहिलने गुजरातके राजा मीमकी सेनाको हराया।" आगे चलकर उसी लेखमें लिखा है कि "उसके बाद्

<sup>(</sup>ξ) Ep. Ind., Vol. XI, p. 68.

उसका चचा अणहिल्ल राजा हुआ। इसने भी उपर्युक्त अनहिलवाड़ेके भीम-देवको हराया, बलपूर्वक सांभरपर अधिकार कर लिया, मोजके सेनापति (दंढाधीश) को मारा और मुसलमानोंको हराया। "

वि॰ सं॰ १०७८ में राज्याधिकार पाते ही गुजरातके चौलुक्यराजः भीमदेवने विमलशाह नामक वैश्यको धंयुकपर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी थी। उसी समय शायद भीमदेवकी सेनाने नाडोल पर भी आक्रमण किया होगा। परंतु सूंधाके लेखमें ही आगे चलकर लिखा है:-

जज्ञे भुभृत्तदनु तनयस्तस्य वा( वा )लप्रसादो भीमक्ष्माभृचरणयुगलीमर्द्गव्याजतो यः ॥ कुर्वन्मीडामातिव( व )लतया मोचयामास कारा— गाराद्धमीपतिमपि तथा कृष्णदेवाभिधानं ॥ १८॥

अर्थात् अणिहिल्लके पुत्र वालप्रसादने भिमके चरणोंको पकड्नेके बहा-नेसे उसे दबाकर कृष्णको उसकी कैदसे छुड़वा दिया । परन्तु इससे प्रकट होता है कि बालप्रसाद भीमका सामन्त था और सम्भव है कि अणिहिल्लपरके उपर्युक्त आक्रमणके समय ही उसे अन्तमें भीमकी अधी-नता स्वीकार करनी पड़ी हो ।

प्रबन्धिचन्तामणिसे ज्ञात होता है कि जिस समय भीम सिन्धकी तरफ व्यस्त था उस समय मालवाधीश भोजके सेनापित कुलचन्द्रने आबूके परमार राजा धंधुककी सहायतार्थ अनिहलवाडेपर चट्राई की थी और उस नगरको नष्ट कर विजयपत्र लिखवा लिया था। इसका बदला लेनेके लिये ही भोजके अन्तसमय जब चेदीके कलचुरीवंशी राजा कर्णने मालवेपर चढ़ाई की, तब भीमने भी उसका साथ दिया। अतः सम्भव है कि भीमके सामन्तकी हैसियतसे अण-हिन्न भी उस युद्धमें सम्मिलित हुआ होगा और वहीं उपर्युक्त सेनापित-को मारा होगा। हि॰ स॰ ४१४ (वि॰ स॰ १०८०-ई० स० १०२२) में महमृद् गजनवीने सोमनाथ पर चढ़ाई की थी। उस समय वह नाडोलके मार्गसे अणहिलवाड़े होता हुआ सोमनाथ पहुँचा होगा। यह बात टौड कृत राजस्थानसे भी सिद्ध होती हैं।

नाडोलमें दो शिवमन्दिर हैं। इनमेंसे एक आसलेश्वर (आसापालेश्वर) का और दूसरा अणिहिलेश्वरका मन्दिर कहलाता है, अतः पहला सूंघाके लेखके अश्वपालका और दूसरा इस अणिहिलका बनवाया हुआ होगा। रायबहादुर पं॰ गौरीशंकर ओझाका अनुमान है कि यह अश्वपाल शायद विमहराजका ही दूसरा नाम होगा और लेखमें मलतीसे आगे पीछे लिख दिया गया होगा। प्रोकेसर डी॰ आर॰ भाण्डारकरने अपने लेखमें सूंघाके लेखके आधार पर महेन्द्रके बाद अश्वपाल, अहिल और अणिहिलका कमझः राजा होना माना है, परन्तु जब तक और कोई प्रमाण न मिले तब तक इस विषयमें निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

अणहिल्लके दो पुत्र थे — बालप्रसाद और जेन्द्रराज ।

#### ७-बालमसाद् ।

यह अणहिल्लका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

ं इसने भीमदेव प्रथमको मजबूर करके उससे कृष्णदेवको छुड्वा दिया था। प्रोफेसर कीलहार्न साहबके मतानुसार इस कृष्णदेवसे आबूके परमार राजा धंपुकके पुत्र कृष्णराज दितीयका तात्पर्य है।

नाडोलके एक तामपत्रमें बालपुसादका नाम नहीं है, परन्तु दूसरे तामपत्रमें और सुंधाके लेखमें इसका नाम दिया है।

#### ८-जेन्द्रराज ।

यह अणिहल्लका पुत्र और अपने बढ़े भाई बालप्रसादका उत्तरा-धिकारी था। सूंघाके लेखमें इसका नाम भिंदुराज लिखा है और उससे

<sup>(</sup>१) राजस्थान भाग १, पत्र ६५६।

यह भी विदित होता है कि इसने संडेरे (सांडेराव) नामक गाँवमें शत्रु-आंको परास्त कर विजय प्राप्त की थी। यह गाँव मारवाड़-गोड़वाड़के बाही परगनेमें है।

मारवाड़— सोजत परगनेके आडवा नामक गाँवमें एक कामेश्वर महादेवका मन्दिर है। उसमें वि० सं० ११३२ आश्विनकृष्णा १५ शनिवारका एक लेख लगा है। यह अणिहिल्लके पुत्र जिन्द्रपाल (सिन्द्र-पाल) के समयका है। यथि इसमें उक्त नामोंके आगे किसी भी प्रकारकी उपाधियाँ नहीं लगी हैं, तथिष सम्भव है यह इसी जिन्दुरा-जके समयका हो।

नाडोलके वि० सं० ११९८ के रायपालके लेखमें जिस जेन्द्रराजेश्वर महादेवके मन्दिरका उल्लेख है, वह सम्भवतः इसीके समयमें बनाया गया होगा ।

इसके तीन पुत्र थे-पृथ्वीपाल, जोजलदेव और आसराज ।

#### ९-पृथ्वीपाल।

यह जेन्द्रराजका बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था।

संधाके लेखमें इसको गुजरात (अणहिलवाडा ) के राजा कर्णकी सेनाका परास्त करनेवाला लिखा है । यह कर्ण चौलुक्य भीमदेव प्रथमका पुत्र था ।

पृथ्वीपालने पृथ्वीपालेश्वर महादेवका मन्दिर भी बनवाया था।

# १०-जोजलदेव ।

यह जेन्द्रराजका पुत्र और पृथ्वीपालका छोटा भाई था, तथा उसके थीछे गद्दीपर बेटा ।

इसका दूसरा नाग योजक भी लिखा है। सूंघाके लेखमें लिखा है कि

<sup>(?)</sup> Ep. Ind., Vol. XI, P. 37.

यह बलवान् होनेके कारण अणहिलपुर (अणहिलपाटण-गृजरात) में भी सखसे रहता था।

इससे प्रकंट होता है कि यह उस समय चौलुक्योंके प्रधान साम-न्तोंमें था। वि० सं० ११४७ (ई०स० १०९०) के इसके समयके दो लेख मिले हैं। इनमेंसे पहलाँ सादडी और दूसराँ नाडोलसे मिला है।

इसने भी नाडोलमें जोजलेश्वर महादेवका मन्दिर बनवाया था :

#### ११-रायपाल।

ययपि इसका नाम नाडोलके ताम्रपत्र और स्थाके लेखमें नहीं दिया है, तथापि वि० सं० ११९८ श्रावणकृष्णा ८ और वि० सं० १२०० माद्रपद कृष्णा ८ के इसीके समयके लेखोंमें " महाराजाधिराज श्रीराय-पालदेवकल्याणविजयराज्ये " लिखा है । इससे प्रकट होता है कि उस समय नाडोलपूर इसका अधिकार था । परन्तु जोजलदेवका और इसका क्या सम्बन्ध था, इस बातका पता उक्त लेखोंसे नहीं लगता। सम्भव हे यह जोजलदेवका पुत्र हो और जिस प्रकार कुँवर कीर्तिपालके त्राम्रपत्रमें पृथ्वीपाल और जोजलदेवके नाम छोड़ दिये हैं उसी प्रकार इसका नाम भी छोड़ दिया गया हो तो आश्चर्य नहीं।

इसके समयके २ लेख नाइलाई और नाडोलसे और भी मिले हैं। यथा-वित्र संव ११८९ (ई० सव ११३२) का, विव संव ११९५ (ई० संव ११३८) का और विवसैव १२०२ (ई०स०११४५) का।

#### १२-अश्वराज।

यह जेन्द्रराजका छोटा पुत्र और अपने बढ़े भाई जोजलदेवका उत्तराधिकारी था ।

( १-२ ) Ep. Ind., Vol. XI, p. 26-28.

स्ंघाके लेखमें इसका नाम आशाराज लिखा है। उसमें यह भी लिखा हैं कि मालवेमें इसके खड़द्दारा की गई सहायतासे प्रसन्न होकर सिद्ध-राज (गुजरातके चौलुक्य जयसिंह) ने इसके लिये सोनेका कलश रक्खा था।

उपर्युक्त घटना मालवेके परमार राजा नरवर्मा या उसके पुत्र यशो-वर्माके समय हुई होंगी। क्योंकि अणहिलवाड़ेके चालुक्य सिद्धराजके और इनके बीच कई वर्षीतक युद्ध होता रहा था। सम्भव है, उसीमें अश्वराजने भी अपना पराक्रम प्रकाशित किया हो।

इसके सभयके तीन लेख मिले हैं:--

पहला वि० सं० ११६७ ( ई० स० १११० ) चैत्र शुक्का १ का है। इसमें इसके युवराजका नाम कटुकराज लिखा है।

इसरा वि० सं० १९७२ (ई० स० १९१५) का है। इसमें छिखा है:—

तत्त [नू] जस्ततो जातः प्रतापाकान्तभूतलः । व अश्वराजः श्रियाधारो [भूप ] तिर्मूखतां वरः ॥ ४ ॥ ततः कटुकराजेति त [तपु] त्रो धरणीतले । जझे सरयागसौभाग्यविख्यातः पुण्यविस्मितः ॥ ५ ॥ तद्भक्तौ पत्तनं र [म्यं] शमीपाटीति नाम [कं]। तत्रास्ति वीरनाथस्य चैत्यं स्वर्गसमोपमं ॥ ६ ॥

अर्थात् राजा अश्वराजका पुत्र कडुकराज हुआ । उसकी जागीरके सेवडी नामक गाँवमें वीरनाथंका मन्दिर है ।

उक्त लेखसे प्रकट होता है कि उस समय तक भी अश्वराज ही राजा था और उसने अपने पुत्र कटुकराजके सर्चके लिये उसे कुछ जागीर दे रक्खी थी।

तीसरा वि० सं० १२०० (ई० स० ११४३ ) का है । इसमें छिसा है:-

#### नाडोल और जालारके चौहान।

" [समस्त ] राजावलीविराजितमहाराजाधिराजश्रीज [य] सिंह-देशकरुयाणविजयराज्ये तत्या [द] पद्मोपजीवि [नि महा]राजश्री-आश्वके" इसंसे प्रकट होता है कि इस समयके आस्पाससे नाडोलके चौहानोंने सोलंकियोंकी अधीनता पूर्णतया स्वीकार कर ली थी। क्यों कि यद्यपि पिछले राजाओंके समयसे ही मारवाड़के चौहान अणहिल-वाड़ेके सोलंकियोंसे कभी लड़ते और कभी उनकी सहायता करते आये ये, तथापि लेखोंमें पहले पहले उनकी अधीनता इसी उपर्युक्त लेखमें स्वीकार की गई है।

उपर्युक्त लेखोंमेंसे पहला और दूसरा तो सेवाडीसे मिला है, तथा त्तीसरा वालीसे।

इसकी मृत्यु वि० सं० १२०० में हुई होगी; क्यों कि उसी वर्षका इसके पुत्रका भी लेख मिला है।

#### १३-कदुकराज।

यह अश्वराजका पुत्र था।

इसके समयका संवत् ३१ का एक लेख मिला है। कटुकराजके पिता अश्वराजने पूर्णतया चौलुक्योंकी अधीनता स्वीकार कर ली थी । अतः यहंभी सिद्धराज जयसिंहका सामन्त था। इस लिये यदि उक्त संवत ३१ को 'सिंह संवत 'मान लिया जाय, तो उस समय वि० सं० १९०० होगा।

हम पहले रायपालके वर्णनमें दिखता चुके हैं कि उसके लेख वि० सं० ११८९ (ई० स० ११३२ ) से वि० सं० १२०२ (ई० स० ११४५ ) तकके मिले हैं और अश्वराज और उसके पुत्र कटुराजके वि० सं० ११६७ (ई० सं० १११० ) से वि० सं० १२०० (ई० स० ११४२ ) तंकके मिले हैं। इन लेखोंको देखकर शंका उत्पन्न होती है कि एक ही समय एक ही स्थानपर एक ही वंशके

समान उपाधिवाले दो राजा कैसे राज्य करते थे । प्रो॰ डी॰ आर॰ भाण्डारकरका अनुमान है कि सम्भवतः कुछ समय राज्य करने के बाद अश्वराज और कटुकराजसे अणहिलवाड़ेका राजा सिद्धराज जयसिंह अप्रसन्न हो गया और इनके स्थानपर उसने इनके कुटुम्बी राय-पालको नियन कर दिया होगा। इस रायपालकी स्त्रीका नाम मानल-देवी था। इसके दो पत्र हए—स्द्रपाल और अमृतपाल।

उपर्युक्त प्रोफेसर भाण्डारकरको ४ लेख मिले हैं । ये वैजाक (वैजल्लदेव,) के हैं । यह कुमारपालका दंडनायक और नाडोलका अधिकारी था।

इससे प्रकट होता है कि जिस समय वि० सं० १२०० के निकट कुमारपालने सांभरपर हमला किया और अर्णोराजको हराया, उस समय शायद रायपाल जिसको कुमारपालने नाडोलका राजा नियत किया था, अपने वंशकी प्रधानशासाके राज्यकी रक्षाके लिये शाकंमरीके चौहान राजाकी तरफ हो गया होगा । तथा इसीसे कुमारपालने अश्वराज और कटुकराजकी तरह उसको भी राज्यसे दूर कर दिया होगा।

इसके प्रमाणस्वरूप उपर्युक्त ४ लेख हैं। इनमें पहला वि० सं० १२१० का बार्ला परमने के भट्टंड गाँवसे मिला है, दूसरा वि० सं० १२१३ का सेवाडी के महावीरके मन्दिरमें लगा है, तीसरा, वि० सं० १२१३ का बाणेरावमें हैं और चौथा वि० सं० १२१६ का बाली के बहुगुण-माता के मन्दिरमें लगा है। इनसे प्रकट होता है कि वि० सं० १२१० से १२१६ तक नाडोलके आसपास कुमारपालके दंडनायक विज्ञलका अधिकार था।

वि॰ सं॰ १२०९ का एक लेख पाली (मारवाड़) के सोमेश्वरके मन्दिरमें लगा है। इसमें भी कुमारपालका उल्लेख है।

#### १४-आल्हणदेव।

यह अश्वराजका पुत्र और कटुकराजका छोटा भाई था। 🕒

सूंचा माताके मन्दिरके द्वितीय शिला-लेखमें लिखा है कि इसने नाडोलमें महादेवका मन्दिर बनवाया था और हर समय गुर्जराधिपति-को इसकी सहाबताकी आवश्यकता पड़ती थी । तथा इसकी सेनाने सौराष्ट्रपर चढ़ाई की थी ।

वि० सं० १२०९ माघ वदि १४ शनिवारका एक लेख किराड्से मिला है। इसमें किसा है कि "शाकंभरी (सांभर) के विजेता कुमार-पालके विजयराज्यमें स्वामीकी कुपासे प्राप्त किया है। किराडू (किराट-कृप), राड्धड़ा (लाटहृद्द) और शिव (शिवा) का राज्य जिसने, ऐसा राजा श्रीआल्हणदेव अपने राज्यमं प्रत्येक पक्षकी अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशीके दिन जीवहिंसा न करनेकी आज्ञा देता है।"

उपर्युक्त लेखोंसे प्रकट होता है कि यद्यपि चौलुक्य कुमारपाल इसके पूर्वाधिकारियोंसे अंप्रसन्न हो गया था और उनको हटाकर किराटूपर उसने अपने दंडनायक विज्ञलदेवको भेज दिया था, तथापि उसने आल्हण्देवसे प्रसन्न होकर उसे उसके वंशपरम्परागत राज्यका अधिकारी बना दिया था।

प्रवन्ध-चिन्तामणिमें लिखा है कि कुमारपालने अपने सेनापित उद्यनको सौराष्ट्र (सोरठ-काठियावाड़) के मेहर (मेर ) राजा सौसर पर हमला करनेको भेजा था। इस युद्धमें कुमारपालका उक्त सेनापित मारा गया और फौजको हारकर लौटना पड़ा।

कुमारपाल-चरितसे प्रकट होता है कि अन्तमं कुमारपालने उपर्युक्त समर (सौसर) को हराकर उसकी जगह उसके पुत्रको राज्यका स्वामी बनाया। सम्भवतः इस युद्धमं आल्हणने ही खास तौरपर पराक्रम प्रका-शित किया होगा। इसीसे किराडूके लेखमें इसे सौराष्ट्रका विजेता

लिला है। उपर्युक्त घटना वि० सं० १२०५ (ई० स० ११४८) के आसपास हुई होगी। हम पहले विग्रहराज ( वीसलदेव ) चतुर्थके वर्णनमें लिख चुके हैं कि उसने आल्हणके चौलुक्यराजा कुमारपालका पक्ष लेनेके कारण नाडोल और जालोरपर हमलाकर उन्हें नष्ट किया थी।

आत्हणकी लीका नाम अन्नलदेवी था। यह राठोड़ सहुलकी कन्या थी। वि० सं० १२२१ (ई० स० ११६४) का इसका एक शिला-लेख सांडेरावसे मिला है। उस समय इसका पुत्र केल्हण राज्यका अधि-कारी था। अन्नलदेवीके तीन पुत्र थे-केल्हण, गजसिंह और कीर्तिपाल।

वि॰ सं॰ १२१८ (ई॰ स॰ ११६१) श्रावण सुदि १४ का आ-ल्हणका एक तामपत्र भी नाडोलसे मिला है।

इसने अपने तीसरे पुत्र कीर्तिपालको नाड़लाईके पासके १२ गाँव-दिये थे। इसका भी वि॰ सं॰ १२१८ श्रावण वदि ५ का एक ताम्रपत्र नाडोलसे मिला है।

हम ऊपर वि॰ सं० १२०९ के आल्हणदेवके लेखका उल्लेख कर चुके हैं। उसकी १७ वीं और १८ वीं पांकिमें लिखा हैं:—

" स्वहस्तोयं महारा[जैश्रीआल्हणदेवस्य ] श्रीमहाराजपुत्रश्रीकेल्हण-देवमेतत् ॥ महाराजपुत्रगजसिंहस्य [ म ] तं । "

इससे अनुमान होता है कि आल्हणदेवके समय उसके दोनों बहे पुत्र राज्यका कार्य किया करते थे।

इसके मन्त्रीका नाम सुकर्मा था। यह पोरवाड महाजन घरणीधरका पुत्र था।

## १५-केल्हण ।

यह आल्हणका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

<sup>(</sup>१) बीजोत्याका लेख No. 154 of Prof. Kielhorn's Appendix to Vol. V,

सूंघा पहाड़ीके लेखसे प्रकट होता है कि इसने मिलिम नामक राजाको हराया, तुरुष्कोंको परास्त किया और सोमेझके मन्दिरमें सोनेका तोरण लगवाया । इस लेखमेंका मिलिम सम्भवतः देवगिरिका थादवराज-मिलिम होगा।

तुरुकोंसे मुसलमानोंका तात्पर्य है। तारीख फरिश्तामें लिखा है कि "हिजरी सन् ५७४ (वि० सं० १२३५= ई० स० ११७८) में मुहम्मद्र गोरी ऊच और मुलतानकी तरफ गया। वहाँसे रेगिस्तानके रास्ते गुज-रातकी तरफ चला। उस समय भीमदेवने उसका मार्ग रोककर उसे हरायो।" सम्भवतः इसी युद्धमें केल्हण और इसका मार्ग रोककर उसे लखें। उपर्युक्त सोमेश महादेवका मन्दिर किराह (मारवाड़) में अवतक विद्यमान है। इसके समयके बहुतसे लेख प्रारवाड़से मिले हैं। ये वि० सं० १२२१ (ई० सं० ११६४) से वि० सं० १२३६ (ई० स० ११५८) तकके हैं। परन्तु सीरोही राज्यके पालड़ी गाँवसे एक ऐसा लेख मिला है, जिससे वि० सं० १२४९ (ई० स० ११९२) तक इसका होना प्रकट होता हैं। यह भी चौलुक्योंका सामन्त था।

इसकी रानियांका नाम महिबलदेवी और चाहहणदेवी था।

### १६-जयतसिंह।

ं यह केल्हणदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था ।

इसके समयके दो शिलालेख मिले हैं—पहलाँ वि० सं० १२३९ (ई० स० १४८२) का भीनमालसे और दूसरा वि० सं० १२५१ (ई० स० ११९४) का सादड़ीसे। पहले लेखमें इसे 'राज-पुत्र' लिखा है और दूसरेमें 'महाराजाधिराज'।

<sup>(?)</sup> Brigg's Farishta, Vol. I, P. 170.

<sup>(?)</sup> Ep. Ind. Vol. XI, P. 73. ( ) B. G., Vol. I, P. 474,

तारीख ए फरिइतामें लिखा है :--

"युद्धमें लगे हुए घावोंके ठीक हो जाने पर कृतबुद्दीनने नहरवालेको घेरनेवाली फीजका बाली और डोलके रास्ते पीछा किया।" यहाँ पर वालीसे पालीका तात्पर्य समझना चाहिये।

ताजुलम आसिरमें लिखा है::---

"जब बह पाली और नाडोलके पास पहुँचा तो वहाँके किले उसे खाली मिले; क्योंकि मुसलमानोंको देखते ही वहाँके लोग भाग गये थे।" इससे अनुमान होता है कि कुछ समयके लिये उक्त प्रदेश चौहानोंको छोडने पडे थे।

आबूपर्वतपरके अचलेश्वरके मन्दिरसे एक लेख मिला है। उसमें लिखा है कि गुहिल राजा जैन्नसिंहने नाडोलको नष्ट किया और तुरुष्क सेनाको हराँया। यह जैन्नसिंह वि॰ सं० १२७० (ई० स० १२१२) से १२०९ (ई० स० १२५२) तक विद्यमान था। इससे प्रकट होता है कि कुतुबुद्दीन जब पूर्वी मारवाड़ पर अपना अधिकार कर चुका था तब जैनसिंहने नाडोल पर हमला कर मुसलमानोंको हराया होगा।

वि० सं० १२६५ और १२८३ के दो लेख बार्ला परगनेके नाणा और बेलार गाँवोंसे मिले हैं। इनसे प्रकट होता है कि उक्त समयके बीच गोड़वाड़ पर वीसधवलदेवके पुत्र धांघलदेवका राज्य था। यद्याप पह चाहमानवंशी ही था, तथापि प्रो० डी० आर० भाण्डारकरका अनुमान है कि यह केल्हणका वंशज नहीं था। इसके उपर्युक्त वि० सं० १२८३ के लेखसे यह भी प्रकट होता है कि यह चौलुक्य अजयपालके पुत्र भीमदेव द्वितीयका सामन्त था।

<sup>(?)</sup> Brgg's Faritets Vol. I, P. 196. (?) Elliot's History of India Vol. II, P. 229-30. (?) J. B. A. Soc., Vol. IV, P. 48. (?) Prog 'Rep-Arch. Surv. Ind. W. eircle, for 1908' p. 49-50.

# नाडोलके चौहानोंका वंश-वृक्ष ।

| शामित<br>बिलेराज<br>-      |             | . • × विष्टुताल<br>महेन्द्र   |                                            |                                 |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| भूषपाल<br>भूषपाल           |             | इस्ट्रीयक उ                   |                                            |                                 |
|                            | ं बालप्रसाद | ८ जेज्याञ                     |                                            |                                 |
| ।<br>इध्वीपाल<br>।         |             | ९० जोजह                       | ीर आसराज<br>-                              | ।<br>सराज                       |
| स्त्रपाल<br>।<br>१९९१:यपाल |             | ३३ कट्टक<br>अयन्तासिह         | 9 × आत्हण<br>——                            | in de                           |
| ह्यूपाल<br>इस्             | अमृतपाल     | १५ केत्हण गजसिह<br>१६ जयन्तिस | ।<br>( १ ) कार्तिपाल<br>( जालेरकी शास्ता ) | (१) विजयसिंह<br>(साँचेरकी शाखा) |

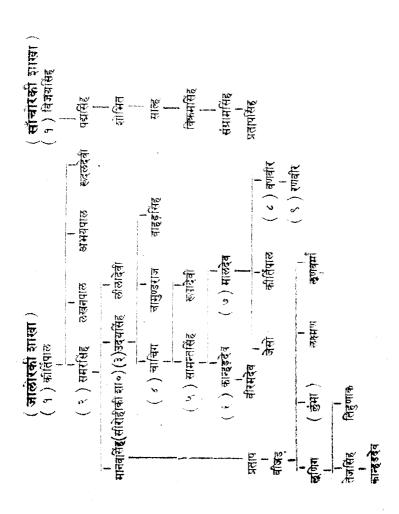

# जालोरके सोनगरा चौहान।

#### १-कीर्तिपाल।

हम पहले आल्हणके वर्णनमें लिख चुके हैं कि उसने अपने तीसरे पृत्र कीर्तिपालको गुजारेके लिये १२ गाँव दिये थे। इसी कीर्तिपालसे चौहानोंकी सोनगरा शाखा चली।

किराह्के लेखमें लिखा है कि केल्हणका भाई कीर्तिपाल था। इसने किराह्के राजा आसलको परास्त किया, कायदांके युद्धमें मुसलमानोंको हराया और जालोरमें अपना निवास निश्चित किया।

वि० सं० १२३५ (ई० स० ११७८) का एक लेख किराडूके सोमेश्वरके मन्दिरमें लगा है। यह चौलुक्य मीमदेव द्वितीयके समयका है। इसमें इसके न्सामन्त मदन बह्मदेवका भी उद्येख है। प्रो० डी० आर० भाण्डारकरका अनुमान है कि शायद उपर्युक्त किराडूके लेखका आसल इसी मदन बह्मदेवका उत्तराधिकारी होगा।

. इसमें जो कायद्रां (कासहद ) का नाम है उससे आचू पर्वतकी तराईमेंके कायद्रां नामक गाँवसे तात्पर्य है। क्योंकि ताजुलम आसिरमें लिखा है:—

"जब कुतुबुद्दीन अनिहरुवाहू पर हमला करनेके लिये अजमेरसे खाना हुआ तब रायकरन और दाराबर्सकी अधीनतामें आबूकी तराईमें बहु-तसे हिन्दू योद्धा एकत्रित हो गये और रास्ता रोककर डट गये। परन्तु मुसलमानीन उस स्थानपर उनसे लड़नेकी हिम्मत न की, क्योंकि उसी स्थानपर लङ्कर सुलतान मुहम्मद साम गोरी जसमी हो चुका था।"

<sup>( ? )</sup> Elliot's History of India Vol. I, P. 170.

इससे प्रकट होता है कि उपर्युक्त कासहदसे आवृके पास (सीरोही राज्यमें) के कायदा गाँवसे ही तात्पर्य है और करन और दारावरससे केल्हण और धारावर्षका ही उल्लेख है। तथा उक्त केल्हणके साथ ही उसका भाई कीर्तिपाल भी युद्धमें सम्मिलित हुआ होगा। हम इस युद्धका वर्णन केल्हणके इतिहासमें भी कर चुके हैं।

कीर्तिपालका दूसरा नाम कीतू था । कुंभलगढ़से मिले कुम्भकर्णके लेखसे प्रकट होता है कि गुहिलोत राजा कुमारसिंहने कीतृसे अपना राज्य पीछा छीम लिया था।

किराडूके लेखके २६ वें श्लोकमें निम्नलिखित पद लिखा है:--

'' श्रीजाबालिपुरेस्थितं व्यरचयन्नद्स्रराजेश्वरः ''

इससे अनुमान होता है कि नाडोलका स्वामी कहलाने पर भी शायद इसने नाडोलकी समतलभूमिके बजाय जालोरके पार्वत्य दुर्गम और इड दुर्गमें रहना अधिक लाभजनक समझा होगा और वहाँपर दुर्ग बन-वानेका प्रबन्ध किया होगा । लेखादिकोंमें जालोरकी पर्वतमालाका उल्लेख कांचनगिरि नामसे किया गया है और कांचन नाम सोनेका है, अतः उसपरका नगर और दुर्ग भी सोनलगढ नामसे प्रसिद्ध था और वहींपर रहनेके कारण कीर्तिपालके वंशज सोनगरा कहलाये । इसका ताल्पर्य सोनगिरीय—अर्थात् सुवर्णगिरिके निवासियोंसे है ।

इसके तीन पुत्र थे—समरसिंह, लाखणपाल और अभयपाल । इसकी कन्याका नाम रूदलदेवी थी । इसने जालोरमें दो शिवमन्दिर बन-वाये थे।

जालोरके तोपसानेके दरवाजे पर वि० सं० ११७४ का एक लेख लगा है। इसमें परमारके वंशमें कमशः वाक्पतिराज, चन्दन, अपरा-जित, विज्जल, धारावर्ष, वीसल और सिंधुराजका होना लिखा है। इससे प्रकट होता है कि कीर्तिपालने परमारोंसे जालोर छीना था। मृता नैणसीके लिसे इतिहाससे भी इस बातकी पृष्टि होती है।

#### २-समरासिंह।

यह कीर्तिपालका बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके समयके वि० सं० १२३९ (ई० स० ११८२) और १२४२ (ई० स० ११८५) के दो लेख जालोरसे मिले हैं।

पूर्वोक्त सूंघाके लेखसे प्रकट होता है कि इसने अपने पिताके प्रारम्भ किये दुर्गके कार्यको पूर्णतया समाप्त किया और समरपुर नामक नगर बसाया। इसने चन्द्रग्रहणके समय सुवर्णसे तुला-दान भी किया था।

वि॰ सं॰ १२६३ ( ई॰ स॰ १२०६ ) का चौलुक्य भीमदेव द्वितीयका एक लेख मिला है। इसमें उक्त भीमदेवकी स्त्री लीलादेवी को—"चाहु॰ राण समर्रासंहसुता "—चौहान समरसिंहकी कन्या लिखा है।

#### ३-उदयसिंह।

यह समरसिंहका छोटा पुत्र और मानवसिंहका छोटाभाई था। आवू-पर्वतसे मिले वि० सं० १२७७ के एक लेखेमें मानवासिंहको समरसिंहका पुत्र और उदयसिंहका चड़ा भाई लिखा है। परन्तु मानवसिंहका विशेष वृत्तान्त नहीं मिलता।

सूंधाके लेखमं लिखा है कि, यह नहल ( नाडोल ), जावालिपूर, ( जालोर ), माण्डव्यपुर ( मण्डोर ), बाग्भटमेर ( पुराना वाड़मेर ), सूराचंद्र ( सूराचन्द-सांचोर ), राटहृद ( गुढाके पासका प्रदेश ), खेड, रामसैन्य ( रामसेन ), श्रीमाल ( भीनमाल ), रत्नपुर ( रतनपुरा ) और सत्यपुर ( सांचोर ) का अधिपति था।

<sup>(?)</sup> Ind. Ant. Vol. VI, p. 195.

<sup>( ? )</sup> Ind. Ant. Vol. IX, p. 80.

इसने मुसलमानोंका मद मर्दन किया । सिंधुराजको मारा । यह भर-तमुनिकृत (नाट्य) शास्त्रके तत्त्वोंको जाननेवाला और गुजरातके राजासे अजेय था । इसने जालोरमें महादेवके दो मन्दिर बनंवाये थे । इसकी रानीका नाम प्रह्लादनदेवी तथा पुत्रोंका नाम चाचिगदेव और चामुण्डराज था ।

तवारीस ए फरिश्तामें लिसा है कि—" जलवरके सामन्तराजा उद-यशाने कर देनेसे इनकार किया । इसपर बादशाहको उसपर चढ़ाईकर उसे काबुमें करना पड़ा ।"

ताजुलम आसिरमें लिखा हैं:—

"शम्सुद्दीनको माल्म हुआ कि जालेवर दुर्गके निवासियोंने मुसल-मानों द्वारा किये गये रक्तपातका बदला लेनेका विचार किया है। इनकी पहले भी एक दो बार इसी प्रकारकी शिकायत आ चुकी थी। इस लिए शम्सुद्दीनने बढ़ी भारी सेना एकत्रित की और रक्रुद्दीन हम्जा, इज्ज्रुद्दीन बखतियार, नासिस्द्दीन मर्दानशाह, नासिस्द्दीनअली और बदस्दीन आदि विरोको साथ ले जालोरपर चढ़ाई की। यह सबर पाते ही उदीशाह जालोरको अजेय किलेमें जा रहा। शाही फौजने पहुँच उसे घर लिया। इस पर उसने शाही फौजके कुछ सदीरोंको मध्यस्थ बना माफी प्राप्त करनेका यब प्रारम्भ किया। इस बात पर विचार हो ही रहा था कि इसी बीच किलेके दो तीन बुर्ज तोड़ डाले गये। इस पर वह खुले सिर और नंगेपैर आकर सुलतानके पैरों पर गिर पड़ा। सुलतानने भी द्या कर उसको माफ कर दिया और उसका किला उसीको लोटा दिया। इसकी एवनजमें रायने करस्वरूप एकसी ऊँट और बीस घोड़े सुलतानकी मेट किये, इस पर सुल्तान दिखीको लौट गया। "

<sup>(?)</sup> Brigg's Farishta Vol. I., P. 207.

<sup>( ? )</sup> Elliat's History of India, Vol. II., p. 238.

यह घटना हिजरी सन् ६०७ (वि० सं०१२६८=ई० स० १**२१**१ के निकट हुई थी।

उपर्युक्त होता है। होना प्रकट होता है।

परन्तु मृता नैणसीने अपने इतिहासमें लिखा है कि यद्यपि सुलतानने उदयसिंह पर चढ़ाई की तथापि उसे वापिस लौटना पड़ा। सूंधा पहाड़ी- के लेखमें भी इसे तुरुकाधिपके मदको तोड़नेवाला लिखा है। अतः फारसी तवारीखोंमें जो सुलतान द्वारा जालोर-विजयका वृत्तान्त लिखा गया है वह बहुत कुछ क्पोलकल्पित ही प्रतीत होता है और अगर वास्तवमें सुलतानने उदयसिंहको अपने अधीन किया होगा तो भी केवल नाममात्र के लिए ही। इसका एक यह भी सब्त है कि यदि सुलतानने पूर्ण विजय प्राप्त की होती तो फारसी तवारीखोंमें वहाँके मान्दिरों आदिके नष्ट करनेका उल्लेख भी अवस्य ही होता।

उपर्युक्त सूंधाके लेखमें इसे गुजरातके राजाओंसे अजेय लिखा है। .निम्नालिखित घटनाओंसे इस बातकी पुष्टि होती हैं:—

ं कीतिंकीमुदीमें लिखा है कि—'' जिस समय दक्षिणसे याद्वराजा सिंहणने लवणप्रसादपर चढ़ाई की, उस समय मारवाड़के भी चार राजा-ओंने मिल उसपर हमला किया। परन्तु बंधल राजाने उन्हें वापिस लौटनेको बाध्य किया।"

हम्मीर-मदमर्दन काव्यमें लिखा है कि—" जिस समय लवणप्रसादके पुत्र बीरधवलपर एक तरफसे सिंघणने, दूसरी तरफसे मुसलमानोंने और तीसरी तरफसे मालवेके राजा देवपालने चढ़ाई की, उस समय सोमसिंह, उदयसिंह और धारावर्ष नामके मारवाड़ के राजा भी मुसलमान सेनाकी सहायतार्थ तैयार हुए; परन्तु वीरधवलने चढ़ाई कर उन्हें अपनी

तरफ होनेको बाध्य किया।" इनमेंका उदयसिंह उपर्युक्त चौहान राजा उदयसिंह ही होगा।

सूंधाके लेखमें आगे चलकर इसे 'सिंधुराजान्तक 'लिखा है। अंतः या तो यह शब्द सिन्धदेशके राजाके लिये लिखा गया होगा या यह उक्त नाम-का राजा होगा; जिसके पुत्र शङ्क्षको बंधेल लवणप्रसादके राज्यसमय संभातके पास वस्तुपालने हराया था।

्र इसके समयका वि० सं० १२०६ (ई० स० १२४५) का एक लेख भीनमालसे मिला है।

रामचंद्रकृत निर्भयभीमव्यायोगकी एक हस्तिलिखित प्रतिमं लिखाँ है: - " संवत् १३०६ वर्षे भाद्रवाविद ६ रवावयेह श्रीमहाराजकुल - श्रीउद्यसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये...।"

इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त उद्यसिंहसे भी चौहान उद्यसिंहका ही नात्पर्य है।

जिनदत्तने अपने विवेकविछासके अन्तमें लिखा है कि उसने उक्त अन्थकी रचना जाबालिपुर (जालोर) के राजा उदयसिंहके समय की थी।

उदयसिंहके एक तीसरा पुत्र और भी था । इसका नाम वाहड्देव थाँ। उदयसिंहके एक कन्या भी थी । इसका विवाह घोलका (गुजरातमें) के राजा वीरधवलके बड़े पुत्र वीरमसे हुआ था। राजशेखरराचित प्रबन्धचिन्तामणि और हर्षगणिकृत" वस्तुपाल-चरित्रमें लिखा है कि वस्तुपालने वीरमके छोटे भाई वीसलको गदीपर बिठला दिया। इसपर

<sup>(%)</sup> Dr. Peterson's First report (1882-83), App. p. 81.

<sup>( ?)</sup> Dr. Bhandarkar's Search for Sanskrit Mss for 1883-84, p.156.

<sup>(3)</sup> G. B. P. Vol. I, p. 482,

वीरमको भागकर अपने श्वशुर उदयसिंहकी शरण लेनी पड़ी । परन्तु वहाँपर वस्तुपालके आदेशानुसार वह मार डाला गर्यो ।

चतुर्विशति प्रवन्धसे भी इस बातकी पुष्टि होती है। परन्तु यह वृत्तान्त अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। हाँ, इतना तो अवस्य ही निश्चित हैं कि वीरम जालोरमें मारा गया था।

उद्यसिंहके समयके तीन शिलालेख भीनमालसे और भी मिले हैं। इनमें पहला वि० सं० १२६२ आश्विन सुदि १३ का, दूसरा वि० सं० १२७४ माद्रपद सुदि ९ का और तीसरा वि० सं० १३०५ आश्विन सुदि ४ का है।

#### ४-चाचिगदेव।

यह उदयसिंहका बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था ।

सूंधा पहाड़ीके लेखमें इसे गुजरातके राजा वीरमको मारनेवाला, शत्रु-शल्यको नीचा दिखानेवाला, पातुक और संग नामक पुरुषोंको हराने-बाला और नहराचल पर्वतके लिये बज्र समान लिखा है।

वीरमके मारे जानेका वर्णन हम उदयसिंहके इतिहासमें लिख चुके हैं । सम्भव है कि वस्तुपालकी साजिशसे उसे उदयसिंहके समय चाचि-गर्देवने ही मारा होगा।

धभोईके लेखमें शत्य नामक राजाका उल्लेख है। यह लवणप्रसादका हाजु था।

डी॰ आर॰ भाण्डारकरका अनुमान है कि पातुक संस्कृतके प्रताप शब्दका अपभ्रंश है और चाचिगदेवके भतीजे (मानवसिंहके पुत्र) का नाम प्रतापसिंह था, तथा यह इसका समकालीन भी था।

<sup>( )</sup> Ind. Ant., vol. VI, p. 190,

<sup>(?)</sup> Ind. Ant. Vol. I, P. 23,

संगसे संगनका तात्पर्य होगा । यह वीरधवलका साला और वनधली (जुनागदुके पास ) का राजा थौं ।

इसके समयके ५ लेख मिले हैं। इनमें सबसे पहला वि॰ सं॰ १३१९ का पृवौद्धिसित सूंघा माताके मिन्दिरवाला लेख है। दूसरा वि० सं० १३२६ का है, तीसरा वि० सं० १३२८ का चौथा वि० सं० १३३३ का और पाँचवाँ वि० सं० १३३४ का। इस अन्तिम लेखमें इसके दो भाइ-योंके नाम दिये हैं—वाहड़सिंह और चामुण्डराज।

अजमेरके, अजायबघरमें एक लेख रक्सा है। इससे प्रकट होता है कि चाचिगदेवकी रानीका नाम लक्ष्मीदेवी और कन्याका नाम रूपादेवी था। इस (रूपादेवी) का विवाह राजा तेजसिंहके साथ हुआ था; जिससे इसके क्षेत्रसिंह नामक पुत्र हुआ।

## ५-सामन्तसिंह।

सम्भवतः यह चाचिगदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था। वि० सं० १३३९ से १३५३ तकके इसके लेख मिले हैं। इसके समय इसकी बहन रूपादेवीने वि० सं०१३४० में (जालोर परमनेके) बुडतरा गाँवमें एक बावड़ी बनवाई थीं।

## ६-कान्हड्देव !

सम्भवतः यह सामन्तिसिंहका पुत्र होगा ।

वि॰ सं॰ १३५३ के जालोरसे मिले सामन्तासिंहके समयके लेखेंमें लिखा है:—

" ० श्रीसुवर्णिगिरौ अचेह महाराजकुलश्रीसामन्तसिंहकल्याणविजय-राज्ये तत्पाद्ववद्योपजीविनि [ रा ] जश्रीकान्हडदेवराज्यधुरा [ मु ] दहमाने ० "

<sup>( )</sup> G. B. P., Vol. I, P. 200

<sup>( ? )</sup> Ep. Ind., Vol. XI, P. 61,

इससे और ख्यातों आदिसे अनुमान होता है कि यह कान्हड्देव सामन्तर्सिंहका पुत्र था।

यद्यपि इसके राज्य-समयका एक भी लेख अवतक नहीं मिला है, तथापि तारील फरिश्तामें इसका उल्लेख हैं। उसमें एक स्थानपर वि• सं० १३६१ (ई० स० १३०४≔हि० स० ७३) की अलाउद्दीनके सामन्त ऐनुलमुल्क मुलतानीकी विजयके वर्णनमें लिखा है कि जालवरका राजा नेहरदेव एनुलमुल्ककी उर्जोन आदिकी विजयको देखकर वबरा गया और उसने मुलतानकी अधीनता स्वीकार कर ली।

उसीमें आगे चलकर लिखा है कि, "जालोरका राजा नहरदेव दिल्लीके बादशाहके दरबारमें रहता था। एक दिन सुलतान अलाउद्दीनने गर्वमें आकर कहा कि भारतमें मेरा मुकाबला करनेवाला एक भी हिन्दू राजा नहीं रहा है। यह सुन नेहरदेवने उत्तर दिया कि यदि में जालोरपर आक्रमण करनेवाली शाहीसेनाको हराने योग्य सेना एकत्रित न कर सकूँ तो आप मुझे प्राणदण्ड दे सकते हैं। इसपर सुलतानने उसे सभासे चले जानेकी आज्ञा दी। परन्तु जब सुलतानको उसके सेन एकत्रित करनेका समाचार मिला तब उसे लिजित करनेके लिये सुलतानने अपनी गुलबहिश्त नामक दासीकी अधीनतामें जालोर पर आक्रमण करनेके लिए सेना भेजी। उक्त दासी बडी वीरतासे लड़ी। परन्तु जिस समय किला फतह होनेका अवसर आया उस समय वह बी-मार होकर मर गई। इस, पर उसके पुत्र शाहीनंन सेनाकी अधिनायकता ग्रहण की। परन्तु इसी अवसर पर नेहरदेवने किलेसे निकल शाही सेनापर हमला किया और स्वयं अपने हाथसे आहिनको कल्लकर उसकी सेनाको दिल्लीकी तरफ चार पढ़ाव तक भगा

<sup>( ? )</sup> Brigg's Fariahta, Vol. I, P. 362,

<sup>( ? )</sup> Brigg,s Fariahta, Vol. 1, P. 370-71,

दिया। इस हारकी सबर पाते ही अलाउदीन बहुत कुद्ध हुआ और उसने प्रसिद्ध सेनापति कमालुदीनकी अधीनतामें एक बड़ी सेना सहायतार्थ रवाना की । कमालुदीनने वहाँ पहुँच जालवर पर अधिकार कर लिया और नहरदेवको मय उसके कुटुम्ब और फीजके कल कर ढाला तथा उसका सारा सजाना लूट लिया। ''

उपर्युक्त तवारीससे उक्त घटनाका हि॰ स॰ ७९ (वि॰ सं० १३६६-ई॰ स॰ १३०९ ) में होना पाया जाता है।

मृता नेणसीकी ख्यातमें लिखा है:--

" चाचिगदेवके तीन पुत्र थे। सांवतसी रावल, चाहड्देव और चन्द्र श सांवतसीके पुत्रका नाम कान्हड्देव था। यह जालोरका राजा था। यह मय अपने पुत्र वीरमके बादशाहसे लड़कर मारा गया। इसके मरनेपर जालोर बादशाहके कब्जेमें चला गया। उक्त घटना वि० सं० १३६८ की वैशास सुद ५ को हुई थी। "

तीर्थकत्पके कर्ता जिनप्रभसूरिन लिखा है कि वि० सं० १३६७ में अलाउद्दीनकी सेनाने सांचोरके महावीर स्वामीके मन्दिरको नष्ट किया। इससे प्रकट होता है कि जालोरपर आक्रमण करते समय ही उक्त मन्दिर नष्ट किया गया होगा; क्योंकि सांचोर और जालोरका अन्तर कुछ अधिक नहीं है।

उक्त घटनाके साथ ही नाडोळके चौहानोंका मुख्य राज्य अस्त हो गया। इसिके आसपास अलाउद्दीनने सिवाना और साँचोर पर भी अपना प्रभुत्व फेला दिया। सिवानाके किलेके लेनेके विषयमें तारीख फरिक्तामें लिखें। है:—

" जिस समय मिलक काफूर दक्षिणमें राजा रामदेवको परास्त करनेमें लगा था, उस समय अलाउद्दीन सिवानेके राजा सीतलदेवसे दुर्ग छीननेकी कोशिश कर रहा था। क्योंकि कई बार इस कार्यमें निष्फलता हो चुकी

<sup>(?)</sup> Brigg's Farishta, Val. I., P. 369-70.

थी। जब राजा सीतलदेवने देखा कि अब अधिक दिनतक युद्ध करना कितन है, तब उसने सोनेकी बनी हुई अपनी मूर्ति जिसके गलेमें अधी-नतासूचक जंजीर पड़ी थी और सौ हाथी आदि मेटमें मेजकर मेल करना चाहा। अलाउद्दीनने उक्त वस्तुयं स्वीकार कर कहलाया कि जबतक तुम स्वयं आकर वश्यता स्वीकार न करोगे तबतक कुछ न होगा। यह सुन राजा स्वयं हाजिर हुआ और उक्त किला सुलतानके अधीन कर दिया। सुलतानने उक्त किलेको लूटनेके बाद खाली किला सीतलदेवको ही सौंप दिया। परन्तु उसके राज्यका सारा प्रदेश अपने सर्दारोंको दे दिया।"

यद्यपि उक्त तवारीखंके लेखसे सीतलदेवके वंशका पता नहीं लगता है, तथापि मृता नेणसीकी ख्यातमें लिखा है कि वि० सं० १३६४ में बादशाह अलाउद्दीनने सिवानेके किलेपर कब्जा कर लिया और चौहान सीतल मारा गया।

मृता नैणसीकी ख्यातमें यह भी लिखा है कि, कीतू (कीर्तिपाल) ने परमार कुंतपालसे जालोर और परमार वीरनारायणसे सिवाना लिया था। अतः सिवानेका राजा सीतलदेव चौहान कीतू (कीर्तिपाल) का ही बंशज होगा।

## ७-मालदेव ।

मूता नैणसीने अपनी ख्यातमें लिखा है कि, "जिस समय अलाउद्दीनने जालोरके किले पर आक्रमण किया, उस समय कान्हड्देवने अपने वंशको कायम रखनेके लिये अपने भाई मालवदेवको पहलेसे ही किलेसे बाहर मेज दिया था। कुछ समय तक यह इधर उधर लूटमार करता रहा; परन्तु अन्तमें बादशाहके पास दिल्लीमें जा रहा। बादशाहने प्रसन्न होकर रावल रत्नसिंहसे छीना हुआ चित्तौड्का किला और उसके आसपासका प्रदेश मालदेवको सौंप दिया। सात वर्षतक उक्त किला और प्रदेश इसके

अधिकारमें रहा । इसके बाद महाराणा हम्मीरसिंहने; जिसको मालदेवने अपनी लड़की ब्याही थी, धोखा देकर उस किलेपर अधिकार कर लिया। इसपर मालदेव मय अपने जेसा, कीर्तिपाल और वनवीर नामक तीन पुत्रोंके हम्मीरसे लड़नेको प्रस्तुत हुआ, परन्तु हम्मीरद्वारा हराया जाकर मारा गया । अन्तमें वनवीर हम्मीरकी सेवामें जा रहा और उसने उसे नीमच, जीरुन, रतनपुर और खेराड़का इलाका जागीरमें प्रदान किया तथा कुछ समय बाद वनवीरने मैंसरोड़पर अधिकार कर लिया और चम्बलकी तरफका वह प्रदेश फिर मेवाड़ राज्यमें मिला दिया। "

ंआगे चलकर मृता नैणसी लिखता है कि " मारवाड़के राव रणमहने नाडोलमें कान्हड़देवके वंशजोंको एक साथ ही कत्ल करवा डाला। केवल वनवीरका पौत्र और राणका पुत्र लोला जो कि उस समय माके गभेमें था वही एक बचा। उसके वंशजोंने मेवाड़ और मारवाड़के राजा-ओंकी सेवामें रह फिरसे जागीरें प्राप्त कीं। ??

कर्नल टौडने अपने राजस्थानके इतिहासमें लिखा है कि " मालदेवने अपनी विधवा लड़कीका विवाह महाराणा हम्मीरके साथ किया था।" परन्तु यह बात बिल्कुल ही निर्मूल विदित होती है। क्यों कि जब राजपूतानेमें साधारण उच्च कुलोंमें भी अब तक इस बातसे बड़ी भारी हतक समझी जाती है, तब उक्त घटनाका होना तो बिलकुल ही असम्मव प्रतीत होता है।

तवारीख-ए-फरिइतामें लिखी है:--

"आधिरकार चित्तौड़को अपने करजेमें रखना फजूल समझ सुलतानने खिजरसानको उसे खाली कर राजाके भानजेको सौंप देनेकी आज्ञा दे दी। उक्त हिन्दू राजाने थोड़े ही समयमें उस प्रदेशको फिर अपनी अगली हालत पर पहुँचा दिया और सुलतान अलाउद्दीनके सामन्तकी हैसियतसे बराबर वहाँका प्रबन्ध करता रहा।"

<sup>( ? )</sup> Brigg's Farishta. Vol. II, p. 363,

अबुलफज़लने आईने अकबरीमें उक्त घटनाका वर्णन दिया है और साथ ही उक्त हिन्दू राजाका नाम मालदेव लिखा है।

कर्नल टौडने भी अलाउद्दीन द्वारा जालोरके चौहान मालदेवको चित्तीरका सौंपा जाना लिखा है'।

मालदेवके तीनों पुत्रोंमेंसे कीर्तिपाल (कीतू) सम्भवतः राणपूरके हेसका चौहान श्रीकीतुक ही होगा ।

## ८-वनवीरदेव।

मृता नैणसीकी ख्यातके लेखानुसार यह सालदेवका तीसरा पुत्र था। वि० सं० १३९४ (ई० स० १३३७) का एक लेखें कोट सीलंकियाँसे मिला है। इससे उस समय आसलपुरमें महाराजाधिराजश्रीवणवीर-देवका राज्य करना प्रकट होता है। परन्तु इसमें महाराणा हम्मीरका उल्लेख न होनेसे सम्भव है कि उस समय यह स्वाधीन हो गया हो।

## ९-रणवीरदेव।

मृता नैणसीकी ख्यातमें वनवीरके पुत्रका नाम रणवीर या रणधीर लिखा है।

वि॰ सं॰ १४४३ (ई॰ स॰ १३८६) का एक लेखं नाडलाईसे मिला है। इससे उस समय नाड़लाईपर चौहानवंशज महाराजाधिराजश्री-वणवीरदेवके पुत्र राजा श्रीरणवीरदेवका राज्य होना पाया जाता है।

मूता नैणसीके लेखानुसार रणवीरके दो पुत्र थे—केलण और राजधर । इनमेंसे राजधर वि० सं० १४८२ में मारवाड़के राव रणमलके साथकी लड़ाईमें मारा गया । कर्नल टौडने भी अपने इतिहासमें उक्त घटनाका वर्णन किया है ।

<sup>( ? )</sup> Anuals & Antiquities of Rajsthan, Vol I, p. 248.

<sup>( 3 )</sup> Bhavanagar Prakrit & Sanskrit Inscriptions. p. 114,

<sup>( ? )</sup> Ep. Ind., Vol. XI, p. 63, ( y ) Ep. Ind., Vol. XI, p. 676

## साँचोरकी शाखा।

साँचोरसे प्रतापसिंहके समयका एक लेखे मिला है। यह वि॰ सं॰ १४४४ का है। इसमें लिखा है:—

"नाहोलके चौहान राजा ठक्ष्मणके वंशमें सोमितका पुत्र साल्ह हुआ। उसका लड़का विक्रमिसंह और संग्रामिसंह था और उसका पुत्र प्रतापिसंह उस समय सत्यपुर (सांचोर) पर राज्य करता था। " आगे चलकर इसी लेखमें लिखा है—" कर्पूरधाराके वीरसीहका पुत्र माकड़ था और उसका वैरिशन्य। वैरिशन्यका पुत्र सुहड़शन्य हुआ। इसकी कन्या कामल वेवीसे प्रतापिसंहका विवाह हुआ था। यह कामल वेवी ऊमट वंशकी थी।"

मूता नेणसीने चौहानोंकी साँचार ( सत्यपुर ) वाली शासाकी वंशा-वली इस प्रकार दी हैं:--

१ राव लाखन, २ विल, ३ सोही, ४ महन्दराव, ५ अनहल, ६ जिन्दराव, ७ आसराव, ८ माणकराव, ९ आल्हण, १० विजेसी ( इसीन साँचोर पर अधिकार किया था ), ११ पदमसी, १२ सोअम, १३ सालो, १४ विकामसी, १५ पातो।

अतः उपर्युक्त लेख जालोरकी शाखाका न होकर चौहानकी सांबोर-

वाली शाखाका है।

<sup>(?)</sup> Ep. Ind., Vol. XI, p. 65-67.

# नाडोलके चौहानोंका नकशा

# नाडोलके बोहानोंका नकशा।

| o n m    | राजाञ्चल नाम     | राजाओंके नाम परस्परकासम्बन्ध      | ज्ञात समय           | समकालीन राजा और उनके बात समय                                      |
|----------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| or or    | ल्ड्सण           | न्।अ                              | प्रथमकावि॰ सं॰ १०३९ | बौछक्य मूलदेव वि॰ सं॰ १०९७ से १०५२                                |
| m        | शोभित            | नुर का पुत्र                      |                     |                                                                   |
|          | बलिराज           | ने े का पुत्र                     |                     | प्रसार मुंज, वि० सं० १०३१, १०३६, १०५०<br>ग्रामेट समझ मिल कराउँ    |
| >        | विग्रह्माल       | न् र का छोटा भाई                  |                     |                                                                   |
| 5        | महेन्स           | ने ० ४ का पुत्र                   |                     | चौछम्य दुर्लम वि॰ सं॰ १०६६ से १०७८, राष्ट्रकृट                    |
| ha,      | अणाहिस्र         | नं ५ का पुत्र                     |                     | धवल वि० सं० १०५३<br>चौलुक्य भीम, वि० सं० १०७८ से १९२०. परमार      |
| ,        | बालप्रसाद        | नं•<br>इ. का पत्र                 |                     | मोज वि० सं० १०७६, १०७८, १०९९<br>चौत्रक्र भीम वि० सं० ५००० से १००० |
|          | •                | - 9                               |                     | 7                                                                 |
| v        | भेज्राज          | नं • ज का छोटा भाई वि • सं ० ११३२ | वि सं  ११३२         |                                                                   |
| •        | <b>g</b> ध्वीपाल | नं० ८ का पुत्र                    |                     | चौलुक्य कर्ण, बि॰ सं॰ १९२० से १९५७                                |
| •        | जोजलदेव          | नं  र का छोटा माई                 | वि० सं० ११४७        |                                                                   |
| <u>ر</u> | रायपाल           |                                   | विव्सं ११८९,११९५    |                                                                   |
| *****    |                  |                                   | 1996,1200,9900      | ا<br>متناب                                                        |

| राजाआंके नाम परस्परकासम्बन्ध       | वरस्व | रकासम्ब                                                                                   | io<br>i       | ह्यात समय                             | समय                                                                                                                                                                       | सम्                | तालीन                | राजा       | आर             | उनके         | समकाछीन राजा और उनके हाातसमय |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------|
| अश्र(ाब                            | 30    | , का छोटा भ                                                                               | माइ           | त्रेट सं0<br>9963                     | ने० ९० का छोटा भाई विट सं० ९५६७, चौछुक्य अयुसिंह वि० सं० १९५० से १९९९<br>१९७३ १२००                                                                                        | चौद्धकय            | जयांसह               | 0          | 5 b c.         | ₹¥<br>9.     | 49९९                         |
| कटुकराज                            | 90    | ने । ११ का पुत्र                                                                          | <u>d≖ 140</u> | के संब<br>वित्र ३१                    | वि॰ सं॰ १९५२ सिंह-बोद्धम्य जयसिंह बि॰ सं॰ ११५० से १९९९<br>संबंद ३१ (बि॰ सं॰                                                                                               | चौङ्ग्म्य          | जयसिंह               | <u>(a)</u> | 6<br>6<br>• br | 9<br>9<br>8- | 3 3 5 6                      |
| <b>आ</b> ल्हणदेव<br><b>के</b> ल्हण | मा चा | नं॰ ९३ का छोटा भ<br>नं॰ ९४ का पुत्र                                                       | The Company   | १२०० <i>)</i><br>वि० सं०<br>वि० सं० १ | ी२००)<br>नं० ९३ का छोटा भाई वि० सं० १२०९,१२१८ नौहुत्रय कुमारपाल वि० सं० १९९६ से १२३०<br>सं० ९४ का पुत्र वि० सं० १२२९,१२२२ यादव भिलिम, वि∙ सं० १२४४ से १२४८<br>१२२४. १२२८. | चौलुक्य<br>यादव नि | कुमार्प।<br>भेलिम, 1 | ल वि<br>व  | सं.<br>१३५     | S AB         | में कुर्न                    |
| अयतस्टिह                           | , ie  | 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. |               | न र र तु<br>न र र तु<br>के सं ० स     | ٠ <u>٠</u>                                                                                                                                                                | कतबुद्धी           | æ                    |            |                |              |                              |

<del>> 2</del>

# जालोरके चौहानोंका नकशा

# ं जालोरके बीहानोंका नकशा।

| भ कीतिपाल साख्णका पुत्र वि० सं॰ १९१८ प्राहेकोत कुमारसिंह नं १ का पुत्र वि० सं॰ १९३९,१२४५ वि१स उदयसिंह नं १ का पुत्र वि० सं॰ १९३९,१२४५ वि१स १३०५ पर्वे का पुत्र वि० सं॰ १३२६,१३२६, श्रस्य वि० सं० १३३३ वि० सं० १३३३ वि० सं० १३३३ वि० सं० १३३६,१३५५ वि० सं० १३२६,१३५५ वि० सं० १३४२,१३५५ वि० सं० १३४२,१३५५ वि० सं० १३४२,१३५६ वि० सं० १३६४२,१३५६ वि० सं० १३४२,१३५६ वि० सं० १४४२,१३५६ वि० सं० १४४२,१४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IPPH | राजाऑक नाम       | ाजाओंके नाम परस्परकासम्बन्ध | ज्ञात समय                                  | समकालीन राजा और उनके बातसमय |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| समर्रसेह नं १ का पुत्र वि० सं १ २३९, १२४, १२४, १२४, १२४, १२४, १२४, १२४, १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | कीतिपाल          | 122                         | वि० सं० १२१८                               | गुरिलोत कुमारसिंह           |
| उद्यसिंह नं र का पुत्र वि १२६२, १२७४, १३०६ नं १३०५, १३०६ नं १३०५, १३०६ नं १३०५, १३२६, १३३६ नं १४०४ नं १३४५, १३४६, १३४६, १३४६, १३४६, १३४६, १३४६, १३४६, १३४६, १३४६, १३४६, १३४६, १४६६, १४६, १४६, १४६, १४६, १४६, १४६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W    | समरसिंह          |                             | बि॰ सं॰ १२३९, १२४२                         |                             |
| वाचिगदेव नं॰ ३ का पुत्र वि॰ सं॰ १३९६, १३२६, १३३३<br>१३२८, १३३३<br>सामन्तासेंद्र नं॰ ४ का पुत्र १ वि॰ सं॰ १३२६,<br>१३४५, १३४२,<br>सम्हद्देव नं॰ ५ का छोटाभाई<br>सनविरदेव नं॰ ६ का छोटाभाई<br>समविरदेव नं॰ ४ का छोटाभाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | उदयसिंह          |                             | वि० १२६२, १२७४,                            | योरम                        |
| सामन्तासिंह ने ० ४ का पुत्र है कि सं ० १३३३<br>सामन्तासिंह ने ० ४ का पुत्र है कि सं ० १३३६,<br>१३४५,<br>१३४५,<br>१३४५,<br>१३४५,<br>१३४५,<br>सम्बेर्<br>सामन्देव नं ० ५ का छोटासाई<br>समविरिदेव नं ० ७ का छोटा पुत्र कि सं ० १३९४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >    | r famely a       | E                           | 9304, 9305                                 | i                           |
| नं ४ का पुत्र ? हि<br>नं ४ का पुत्र ? हि<br>नं ६ का छोटाभाई<br>नं ० ४ का छोटाभाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0    | वा विश्वित       | K                           | विव सव न इन् १, १२,१९                      | ર્શભી                       |
| कं ४ का पुत्र ? वि<br>नं ५ का पुत्र ? वि<br>नं ५ का छोटाभाई<br>नं ० ७ का छोटा पुत्र वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                  | •                           | 23. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25 |                             |
| के द का पुत्र ? ति में दे का पुत्र ? ति में दे का छोटाभाई ते के का छोटाभाई ते ने दे का छोटाभाई ति में दे का छोटा पुत्र ति सि में दे का प्राप्त ति सि में दे का प्राप् | *    |                  |                             | >0<br>m'<br>m'                             |                             |
| नं का पुत्र है हिं<br>निं कुका छोटाभाई<br>नं कि का छोटाभाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5    | सामन्तासिंह      |                             | वि० सं० १३३६,                              |                             |
| नं , का पुत्र ? वि<br>नं , का छोटाभाई<br>नं , का छोटा पुत्र वि<br>नं , ८ का छोटा पुत्र वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |                             | वृश्युष्ट वृश्युर्                         |                             |
| नं , का पुत्र ? वि<br>नं , का छोटाभाई<br>नं , का छोटाभाई<br>नं , का छोटा पुत्र वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |                             | or<br>or                                   |                             |
| हिं<br>हे ० ६ का छोटाभाई<br>हे ० ७ का छोटा पुत्र हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (g)* | कान्हड्देव       |                             | विव संव १३५३,                              |                             |
| नं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  | 2.57                        | हि० स० ५०३                                 |                             |
| नं० ६ का छोटाभाई<br>नं० ७ का छोटा पुत्र वि॰ सं०<br>नं० ८ का पुत्र वि॰ सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |                             | ( विकस्ति १३६१)                            |                             |
| नं ० का छोटा पुत्र वि॰ सं॰<br>नं ० ८ का पुत्र वि॰ सं॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    | मालदेव           | नं० ६ का छोटाभाई            |                                            |                             |
| नं ८ का पुत्र वि० सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V    | <b>बनवीरदे</b> ब | नं० ७ का छोटा पुत्र ।       | वि० सं० १३९४,                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | स्पावीरदेव       | नं  ८ का पुत्र              |                                            |                             |

# चन्द्रावतीके देवड़ा चौहान ।

## १-मानसिंह।

हम पहले उदयसिंहके इतिहासमें लिख चुके हैं कि मानसिंह ( मानवसिंह ) उदयसिंह का बड़ा भाई था।

## .२-प्रतापसिंह ।

यह मानवंसिंहका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसका दूसरा नाम देवराज भी था और इसीसे इसके वंशज देवड़ा चौहान कहलाये।

## ३-बीजड़ ।

यह प्रतापसिंहका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसकी उपाधि 'दश-स्यंदन ' थी ।

वि॰ सं०१३३३ (ई॰ स॰ १२७६) का इसके सनयका एक लेख टोकरा (सीरोही राज्यमें ) गाँवसे मिला है। इससे प्रकट होता है कि इसने आबूके पश्चिमका बहुतसा प्रदेश परमारोंसे छीन लिया था।

इसकी स्त्रीका नाम नामछदेवी था। इससे इसके ४ पुत्र हुए-लावण्य कर्ण, लुंढ ( लुंभा ), रुक्ष्मण और लूणवर्मा। इनमेंसे बड़े पुत्र लावण्यकर्णका देहान्त बीजड़के सन्मुख ही हो गया था।

# ४-लुंड ( लुंमा )।

यह बीजड़का द्वितीय पुत्र और उत्तराधिकारी था।

वि॰ सं० १२७७ (ई॰ स॰ १२२०) का इसके समयका एक े लेख आबू परके अचलेश्वरके मन्दिरमें लगा है। इससे पक्ट होता है कि इसने चन्द्रावती और अर्बुद (आबू) के प्रदेशपर अधिकार कर लिया। ईसके समयके वि० सं० १२७२ (ई० स॰ १२१६) और वि० सं० १३७२ (ई० स० १२१७) के दो लेख और भी मिले हैं। ये आबू-परके विमलशाहके मन्दिरमें लगे हैं।

इसने अचलेश्वरके मन्दिरका जीणीद्धारकर एक गाँव उसके अर्पण किया था।

इसके दो पुत्र थे-तेजसिंह और तिहुणाक ।

## ५-तेजसिंह।

यह लुंढका बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था।

इसके समयके ३ शिलालेख मिले हैं। पहला वि० सं० १३७८ (ई० स० १३२१) का, दूसरा वि० सं० १३८७ (ई० स० १३३१) का और तीसरा वि० सं० १३९३ (ई० स० १३३६) का।

इसने २ गाँव आबू परके विशष्टिक प्रसिद्ध मन्दिरको अर्थण किये थे।

## ६-कान्हड़देव ।

यह तेजिसंहका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

इसके दो शिलालेख मिले हैं। इनमें पहला वि० सं० १३९४ ( ई० स०.१३२७) का है। इससे प्रकट होता है कि इसके समय आबू परके प्रसिद्ध विशिष्ठमन्दिरका जीणोंद्धार हुआ था। दूसरा वि० सं० १४०० (ई० स० १३४३) का है। यह आबू परके अचलेश्वरके मन्दिरमें रक्खी इसकी पत्थरकी मूर्तिके नीके खुदा है।

इसके वंशजोंने सीरोही नगर बसाया था और अब तक भी वहाँपर इसी शाखाका राज्य हैं। रायबहादुर पण्डित गौरीशङ्कर ओझाने इस शाखाका विस्तृत वृत्तान्त अपने " सीरोही राज्यका इतिहास " नामक पुस्तकमें लिखा है।

## परिशिष्ट ।

# धौलपुरके चौहान।

वि० सं० ८९८ की वैशास शुक्का २ का एक लेख घोलपुरसे मिला है। यह चौहान राजा चंड महासेनके समयका है। इसमें वहाँके चौहानोंकी वंशावली इस प्रकार दी हैं:—

१ ईसुक, २ महिशराम ( इसकी स्त्री कराहुला इसके पीछे सती हुई: ची ), ३ चण्डमहासेन ।

# भड़ीचके चौहान।

वि॰ सं॰ ८१३ का एक ताम्रपत्र भड़ीच ( गुजरात ) से मिला है । उसमें वहाँके चौहानोंकी वंशावली इस प्रकार दी हैं:—

१ महेश्वरदाम, २ भीमदाम, ३ भर्तृवृद्ध प्रथम, ४ हरदाम, ५ धूभट (यह हरदामका छोटा भाई था ), ६ भर्तृवृद्ध द्वितीय (यह नागाव-छोकका सामन्त और भडौंचका राजा था )।

इस समय चौहानांके वंशजोंका राज्य छोटा उद्यपूर, बिरया, सीरोही, बृंदी और कोटा इन पाँच स्थानोंमें हैं। इनमेंसे पहलेकी तीन रियासतों- का सम्बन्ध तो सांमरकी मुख्य शाखासे बतलाया जा चुका है और बाकीकी दो रियासतोंका सम्बन्ध भी मृता नैणसीकी ख्यात और कर्नल टौड आदिके आधारपर नाडोलकी शाखाकी ही उपशाखामें प्रतीत होता हैं। इनके एक पूर्वजका नाम हरराज था। उसीके नामके अपभ्रंशसे ये लोग हाडा चौहानके नामसे प्रसिद्ध हुए।